# **DAMAGE BOOK**

Text cut book

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178505

AWARINA
AWARINA

|                 |                    | NIVERSITY Accession |                 | 637     |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Author<br>Title |                    | 30.                 | ندار            | •       |
| This be         | olarioul<br>below. | curned o            | n or before the | ne date |



# दुवेपाँव

( त्रापबीती शिकारी कहानियां )

## वृन्दावनलाल वमी

लेखक --भामी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, कचनार, ट्टेकांटे, ग्रचल मेरा कोई, ग्रहिन्याबाई, भुवनविक्रम, मुमाहिब जू, माधव जी सिंधिया, बिराटा की पिंचनी तथा लगन इत्यादि



श्रातमाराम एन्ड संस मकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता कारमीरी गेट, दिस्की-६

मयूर प्रकाशन, झांसी।





प्रकाशक---

## सत्यदेव वर्मा,

बी० ए०, एल-एल० बी०, मयूर-प्रकाशन, भांसी।

मूल्य दो रुपया

प्रथमावृति १६५७

मुद्रक— स्वाधीन प्रेस, झांसी ।

### वक्तत्य

'दबे पाँव' श्रधिकांश में मेरी शिकार सम्बन्धी श्रात्मकथा है जो लगभग सन् १६२२ से श्रारम्भ होती है।

मैंने शिकार सम्बन्धी घटनाएं बहुत दिन हुए जब एक मित्र के आग्रह से टीप ली थीं। वे टीपें एक पत्रकार के पास पहुंचीं। उन्होंने एक ग्रंश ग्रपने पत्र में छाप लिया — मुभको सूचना पीछे मिली! उसके बाद पांडुलिपि कहीं गुम गई!!

परन्तु मैं डांगों, पहाडों श्रौर निदयों में इतना घूमा हूं कि घटनाएं कभी भूल — नहीं सकता हूं। श्रनेक घटनाश्रों की तो मुक्तको तारीखें तक याद हैं।

मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना एक भरके में गिरने की थी। परन्तु मैंने भ्रपनी हार नहीं मानी।

कभी कभी तो बरसात में तेज बहते हुए नालों में होकर घूमता फिरा हूं। घंटों भीगा रहा परन्तु मुभको इस से हानि कभी नहीं हुई। आशा है कि दूसरों को भी न होगी।

शिकार कोई खेले या न खेले, परन्तु मैं म्रनुरोध करूँगा कि जंगलों और पहाड़ों में घूमे जरूर। घूमे ही नहीं भटके ग्रौर दो चार बार अपने घुटने भी फोड़े!

मैंने तो ग्रप्थनी मित्र-मंडली को भरपेट भोजन कर लेने के उपरान्त एक बार एक पहाड़ को लांघने तक के लिए विवश किया था। यात्रा थी तो कुल पांच छ: मील की, परन्तु काफ़ी कष्ट साध्य थी। एक मित्र पहाड़ की चढ़ाई पूरी करने के बाद ठप हो गये, बैठ गये दूसरे पहाड़ से उतरते उतरते रह गये। तीसरे बेतवा नदी के पार करने में भपकी ले गये— उस ऋतु में बेतवा में धार नहीं चल रही थी, परन्तु तली बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। केवल शर्मा जी यात्रा के अन्त तक नहीं ऊबे थे।

जंगल पहाड़ों के लांघने के श्रभ्यास को यदि हम जीवन की किठनाइयों से लड़ने श्रौर उनसे पार पाने की क्रिया में परिणित करदें तो किसी को क्या शिकायत हो सकती है? न भी कर सकें तो उस भ्रमण का श्रानन्द ही क्या कम मूल्यवान है?

वृन्दावनलाल वर्मा



लेखक सन् १६२६ में

# 'द्बेपाँव'

----

#### एक--

कुछ समय हुम्रा, एक दिन, काशी से रायकृष्णदास भ्रौर चिरगांव से श्री मैथिलीशरण गुप्त, साथ-साथ झांसी भ्राये। उनको देवगढ़ की मूर्ति-कला देखनी थी—भ्रौर मुझको दिखलानी थी।

देवगढ़ पहुँचने के लिये झांसी-बम्बई लाइन पर जाखलोन स्टेशन मिलता है। वहाँ से देवगढ़ लगभग सात मील है। बैलगाड़ी से जाना पड़ता है। जङ्गली स्रोर पहाड़ी मार्ग है।

मैं इससे पहले दो बार देवगढ़ हो स्राया था। सरकार देवगढ़ को अपनी देखरेख में लेना चाहती थी। जैन सम्प्रदाय देना नहीं चाहता था, क्योंकि देवगढ़ के क़िले में प्राचीन जैन-मन्दिर थे—जिनके प्रबन्ध की स्रोर उपेक्षा स्रधिक थी स्रौर व्यवस्था कम। परन्तु मैं जैन-समिति का वकील था। मन्दिर की स्रवस्था स्रौर व्यवस्था देखने के लिये जाना पड़ा था।

हम तीनों जाखलोन स्टेशन पर सवेरे पहुँच गये। मैंने ग्राने की सूचना पहले ही भेज दी थी। स्टेशन पर उतरते ही कुछ हँसते-मुस्कराते चेहरे नज़र ग्राये। एकाध चिन्तित भी। चिन्ता का कारण मैंने ग्रपने मित्रों को सुनाया।

पहली बार जब गया था, सिमिति के मुनीम ने मेरे भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा था।

मैने कहा, 'दूध पी लूँगा।' मुनीमजो ने पूछा, 'कितना ले ग्राऊँ?' मैंने उत्तर दिया, 'जितना मिल जाय।' 'सेर भर?' 'खैर। ज्यादा न मिले तो सेर भर ही सही।'

'कहा न, जितना मिल जाय।'

'यानी तीन-चार सेर?'

'दो सेर ले ग्राऊँ ?'

'क्या कहूँ, पाँच-छः सेर मिल जाय तो भी हर्ज नहीं।'

'पाँच-छः सेर !' मुनीम ने ग्राश्चर्य प्रकट किया । सिर खुजलाया ग्रीर मुस्कराकर व्यङ्ग करते हुए बोला—

'उसके साथ कुछ ग्रौर भी?'

मुभे हँसी भ्रागई। मैंने कहा, 'यह तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है।'

मुनीम सिर नीचा करके चला गया। थोड़ी देर में एक छोटे घड़े में पाँच सेर दूध ग्रौर थोड़ी सी जलेबी लेकर लौट ग्राया। उसके सामने ही मैंने सब समाप्त कर दिया। जब देवगढ़ से वापिस हुआ श्रीर झांसी जाने को हुआ, मुनीम मेरे सामने सिकुड़ता-सकुचाता हुआ श्राया ।

बोला, 'वर्माजी, बुरा न मानें तो अर्ज करूँ—एक रसीद दे दीजिये।'

मैंने ग्रपनी स्मृति को टटोला—िकस बात की रसीद माँगता है, फ़ीस तो मैंने श्रभी ली नहीं है।

मैंने पूछा, 'किस बात की रसोद?'

मुनीम ने नीचा सिर किये हुए ही कहा, 'पाँच सेर दूध श्रीर पाव भर जलेबी की रसीद। सिमिति वाले यक़ीन नहीं करेंगे कि वकील साहब पक्का सवा पाँच सेर डाल गये! शक करेंगे कि मुनीम पचा गया।'

मुक्ते हँसी स्राई; मैंने रसीद दे दी।

उस स्टेशन वाले की चिन्ता का कारण सुनाते ही रायकृष्णदास स्रौर मैथिलीशरण क़हक़ हे लगाने लगे। चिन्तित चेहरे पर शरारत की भी हलकी-पतली लहर थी। उस पर भी हँसी ग्रा गई। मैंने कहा, 'ग्रबकी बार वह सब कुछ नहीं है, मुनीम जी।'

हम लोग बैलगाड़ी से देवगढ़ पहुँचे। छकड़े के धक्कों ग्रौर दच्चों को हम लोगों ने ग्रपनी बातों ग्रौर हँसी में दबा लिया।

देवगढ़ के किले के नीचे गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर है। उस समय पुरातत्व विभाग ने उसको ग्रपने भ्रधिकार में नहीं लिया था। मन्दिर खण्डहल के रूप में था। पत्थरों में राम-चरित के दृश्य उभरे पड़े थे। एक शिलाखण्ड पर, जो

मन्दिर की एक बग़ल में सटा हुन्ना था, शेषनाग की शय्या पर लेटे हुए विष्णु, लक्ष्मी ग्रौर कुछ देवताग्रों का उभार था। उसको देखकर हम लोग विस्मय श्रीर श्रद्धा में एक साथ डूब गये। देखते देखते ग्राँखें थकी जा रही थीं, परन्तू मन नहीं भरता था। मूर्तियों के उस खण्डहल के चारों ग्रोर जङ्गल ग्रौर सुनसान । कुछ दूरी पर जङ्गली जानवरों की पुकारें ग्रौर जङ्गल में काम करने वाले थोड़े से मनुष्यों के कभी-कभी सुनाई पड जाने वाले शब्द । पवन की सनसनाहट में बरगद ग्रौर पीपल के पत्तों की खर्भरी । इन सब के ऊपर विष्णु की मृति की बारीक मुस्कान थी। एक ग्रोर ऊँची पहाड़ी पर हरे हरे पेड़ों में उलझा हुग्रा किला ग्रौर उसके भीतर निस्तब्ध मन्दिर ग्रीर शान्तिनाथ की मूर्तियां, ग्रीर दूसरी ग्रीर विष्णु की वह ग्रभय देने वाली मधुर वरद मुस्कराहट । प्रकृति को गुदगुदी दे रही थी, वातावरण को विशालता, इतिहास को महानता स्रौर भविष्य को शक्ति, हम लोगों को उसने जो कुछ दिया उसके लिए हृदय बहुत छोटी जगह है।

विष्णुकी नाक के बिलकुल अग्रभाग को किसी मूर्ति भंजक ने टांकी से छीला था, शायद वह समग्र मूर्ति के खंड करना चाहता था, परन्तु—जान पड़ता है—उसके हाथ, हथौड़ी ग्रौर टांकी, सब कुंठित हो गये, कूरता ग्रौर बर्बरता के ऊपर उस स्मित ने कोई मोहिनी डाल दी। ग्रब उसका वशीकरण पुरातत्व—विभाग के ऊपर है। मूर्तियां यथावत रख दी गई हैं। ग्रहाता बना दिया गया है ग्रौर चौकीदार रहता है। हम लोग किले के मन्दिरों को देखते फिरे। मूर्तियों की मुद्रा एकान्त शान्ति की थी। उन सबका एकत्र प्रभाव मन में सुनसान पैदा करता था। परन्तु उस सुनसान में होकर जब मन विष्णु के अर्थिस्मित की स्रोर झांकता था, तब उस स्मित की झांकी में जीवन दिखलाई पड़ जाता था।

धूमते घूमते हम लोग किले के छोर पर पहुँचे। उस स्थान का नाम नाहर घाटी है। वहाँ खड़े होकर बेतवा नदी का ऊबड़-खाबड़ प्रयास देखा। किले की पहाड़ी से सट कर बहती है। नदी—तल में टोरें, पत्थर जल-राशियाँ श्रौर वृक्ष-समूह हैं। नाहर घाटी के नीचे गहरा नीला जल, श्रौर ऊपर, पहाड़ी पर से, बहता हुश्रा धूमरा काला शिलाजीत।

नदी तल में, एक टापू पर, कतार बन्द वृक्ष — समूह को देखकर मेरे मित्रों को आश्चर्य हुआ। एक ही क़द के, एक से डौल के, क़तारों में खड़े पेड़ों को देखकर, मनुष्य के बनाये उद्यान का भ्रम हुआ। परन्तु उस वृक्ष समूह में प्रकृति और केवल प्रकृति की कला के सिवाय और किसी का हाथ था ही नहीं, इसलिए भ्रम को कोई गुन्जायश नहीं मिली।

पहाड़ों, जंगलों श्रौर नदी की करामातों के भिन्न भिन्न दृश्यों को देखते देखते मन थकता ही न था। यहाँ तक कि गांठ का सब खाना निबटा लेने के बाद भी, काली ग्रंधेरी रात श्रौर बिकर्ट बीहड़ मार्ग की चिन्ता न थी; गई रात जाखलोन पहुंच कर क्या खायेंगे इसकी कोई फ़िक्र नहीं। जब रात हो गई तब हम लोग वहां से टले। बैलगाड़ी धीरे घीरे टक टक जा रही थी कि यकायक वैज रुक गये ग्रौर बग़लें झाकने लगे। तेदुग्रों ने रास्ता रोक रक्खा था।

हम लोगों के हाथ में केवल बाबुग्रानी छड़ियां थीं। तेंदुग्रों के मुक़ाबिले के लिए ! तोप तमन्चों के मुक़ाबिले के लिए ग्रक्तबर इलाहाबादी ने ग्रस्तबार निकालने की सलाह दी है, परन्तु तेंदुग्रों का मुक़ाबिला बाबुग्रानी छड़ियों से किस तरह किया जाय इसकी सलाह हम लोग किससे लेते ? ग्रन्त में हल्ला गुल्ला करते हुए—ग्रौर गाड़ीवान की बुद्धि का सहारा लेकर—किसी तरह जाखलोन लौटे। उस समय मेरे मन में एक भाव जागा था—यदि बन्दूक़ हाथ में होती तो कितना हौसला न बढ़ता।

मेरे पिता परम वैष्णाव थे। वर्तमान वैष्णाव धर्म की परम्पराग्रों में पले, हथियार-निषेध क़ातून के वातावरण में घुले बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल वाले के लिए बन्दूक एक ग़ैर जरूरी ग्रौर दूर की समस्या थी। इसलिये वह भाव मन के एक कोने में समा गया।

कुछ दिनों बाद एक घटना फिर घटी।

मुझको कभी कभी वकालत के सम्बन्ध में बाहर जाना पड़ता था। एक बार बरसात में बैलगाड़ी से लौट रहा था। मार्ग में ही सांझ हो गई। पानी तो नही बरस रहा था, परन्तु ग्राकाश बादलों से घिरा हुग्ना था। रात होते ही ग्रंथेरा बहुत सघन हो गया। बैल चलते चलते इकदम ठिठक गये। बिजली चमकी ग्रौर तेंदुग्ना बीच सड़क में दिखलाई पडा । देवगढ़ की याद ग्रा गई । परन्तु उस समय साथ में हल्ला—गुल्ला करने वाले लोग बहुत थे, यहां मैं, गाड़ीवान ग्रोर मेरा मुन्शी, बस । एक उपाय सूझा । मैंने रूमाल फाड़ कर छड़ी के सिरे पर लपेटा । दियासलाई से ग्राग लगाई ग्रोर तेंदुए को हल्ला करके डराया वह चला गया, परन्तु एक निश्चय मन में छोड़ गया—जंगली जानवरों को भयभीत करने के लिए ग्रोर ग्रधिक रूमाल न फाड़कर, ग्रागे कारतूस फोडूंगा । बन्दूक का लाइसैन्स लिया । एक ३१० बोर की राइफिल सुलभ थी । ले ली । परन्तु उससे सन्तोष नहीं हुग्रा । तब १२ बोर दुनाली ग्रोर २७५ बोर पचफैरा मॉजर ली ।

### दो—

ंहिन्दी में कूछ न कुछ लिखने की धत पुरानी है। सन् १६०६ में छपा हुम्रा मेरा एक नाटक सरकार को नापसन्द हमा। जब्त हो गया ग्रीर मैं पूलिस के रगड़े में म्राया। परन्तू रंगमंच पर ग्रभिनय करने का शौक था ग्रौर नाटक लिखने का भी--उपन्यास तो मेरे पथ में बहुत देर में ग्राये। चार पाँच नाटक १६०८ में लिखे थे। कई बरसों बाद उनको दुबारा पढ़ा। मैने ग्रपने से पूछा, 'ये किसने लिखे?' बडी ग्लानि हुई। मैंने उन सबको फाड़कर पानी में फेक दिया। बन्दूक संभालने पर पुरानी कामनायें फिर जाग्रत हुईं। जंगल ग्रीर पहाडों के भ्रमएा ने विवश किया। ग्रनेकों प्रकार के स्त्री-पुरुष वकालती पेशे में मेरे अनुभव में आते रहे। उनकी चाल-ढाल एक बंधे हुये ढांचे की थी। कुछ थोड़े ही ऐसे मिले जिनको भूठ ग्रौर छल-कपट से घिन हो । परन्तु जगलों पहाड़ों ग्रौर देहातों में जो नमूने मिले वे बिलकुल दूसरे ग्रौर एक दूसरे से भिन्त । उनकी सचाई स्पष्ट ग्रौर उनका भूठ भी उतना ही साफ़ । यह बात नही कि गृढ़ श्रीर रहस्यमय लोग न मिले हों। काफ़ी संख्या में मिले, ग्रौर नगर वालों से कहीं श्रधिक गहरे। उनकी तह को पहुँचने में श्राश्चर्य होता था-ग्रन्वेषरा, विश्लेषरा ग्रीर संश्लेषरा के विद्यार्थी को परम सन्तोष। मुझको यह सब बन्दुक़ की ग्रोट में मिला। शायद वैसे भी मिलताः श्रौर लोगों को यों ही प्राप्त हो जाता है, परन्तू मुझको शायद इसी तरीके से लिखा-बदा था !

मैं काम करते करते प्रत्येक शनिवार की सन्ध्या की बाट जोहा करता था। जो कुछ भी सवारी मिली, ग्रपने मित्र श्री ग्रयोध्याप्रसाद शर्मा को लेकर, शनिवार की शाम को चल दिया; रिववार जंगल में बिताया ग्रौर सोमवार को सवेरे काम पर वापिस।

इस ऋम में सबसे पहले मुझको कई प्रकार के हिरन मिले।

झाँसी से २४, २५ मील दूर एक मित्र की बारात में शामिल होना था। जिस दिन टीका था उसी दिन झांसी की कचहरी में ग्रिनवार्य काम था। दूसरे दिन छुट्टी थी। काम चार बजे खतम हुग्रा। ग्रीर कोई सवारी नहीं थी, एक तांगा किराये किया। थोड़े से कपड़े लिये, गरमी की ऋतु थी,—वैसे भी मैं साथ में बहुत कम कपड़े लेकर बाहर जाता हूँ — १२ बोर दुनाली बन्दूक ली ग्रीर पचास कार्तू स। तेजी से भी जाते जाते लगभग नौ बजे रात को गाँव जब करीब एक मील रह गया, पहुँचा। इस जगह पहूज नदी का रपटा मिला। रपटे के एक किनारे खुसफुस करते हुये बहुत से ग्रादमी दिखलाई पड़े। उनको गिन नहीं सका, परन्तु बीस से ऊपर होंगे। उनके पास बन्दूकों थीं। तांगे को देखकर वे कुछ छिपने का उद्योग करने लगे। तांगे वाला डरा। मैंने उसको उत्साहित किया ग्रीर तुरन्त दुनाली में दो कार्तू स डाल कर तैयार हो गया।

उन लोगों ने कोई रोक-टोक नहीं की। तांगा निकल गया। मैं जब बरात में पहुँचा वड़ी धूमधाम देखी। इतनी रोशनी कि ग्राँखें चौंधियाने लगीं। दूल्हा जेवरों से लदा हुग्रा था श्रौर श्रनेक बराती सोने श्रौर मोतियों से श्रपने कंठ सजाये हुये थे। बरात में कम से कम पचास बन्दूकों थीं श्रौर पुलिस की एक पूरी गारद। रक्षा के पूरे उपकरएा थे। मैंने सोचा, 'यदि मैं डाक्न होता तो केवल दो संगियों को लेकर सारी बरात लूट लेता। इस करकरी रोशनी में बरात वाले बन्दूक-चियों की चकाचोंध खाई हुई श्रांखें कुछ भी न कर पाती, मैं श्रंथेरे में श्रोट लेकर चार पांच बाढ़ें दाग कर सारी बरात को भगा देता।'

जैसे ही यह कल्पना मन में आई मुझको पहूज नदी के रपटे पर मिले हुये उन बन्दूक वालों का स्मरण हो स्राया।

बरात के नायक मेरे मित्र हिन्दी स्कूल के मेरे छुटपन के सहपाठी थे। मैं उनको ग्रलग ले गया। ग्रापस में काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। मैंने पूछा,

'इतनी बन्दूक़ों स्रौर पुलिस गारद की जरूरत क्यों पड़ी ?'

'तुम्हें मालूम नहीं ? मजबूतिसह डाक्न चालीस पचास ग्रादिमयों का गिरोह लिये यहीं कहीं ग्रासपास है। रखवाली के लिये ये सब बन्दूक वाले ग्रौर पुलिस के सिपाही ग्राये हैं।' उन्होंने उत्तर दिया।

'जी हाँ, खूब रखवाली होगी! मजबूतिसह थोड़ी सी भ्राड़ लेकर इस प्रचण्ड रोशनी में इकट्ठे समूह पर जब गोली चलावेगा तब दस बीस भ्रादमी थोड़ी सी देर में ढेर हो जायेंगे भ्रौर बाक़ी भगदड़ में शामिल होकर हवा हो जायेंगे। पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी।' 'क्या किया जाय?'

'दूल्हा का सब गहना उतार कर एक बक्स में रक्खो, श्रौर इन पुरुष गुण्डों ने जो सजावट की है उसको भी हटाकर बक्स में रखवा दो। इस काम को सावधानी के साथ चुपचाप करो। मैं डाकुग्रों को देख ग्राया हूँ। ग्रभी लगभग एक मील की दूरी पर हैं। थोड़ी देर में पास की पहाड़ी में ग्रा छिपेगे श्रौर मौका पाकर छापा मारेंगे।'

'गहने वाले बक्स का क्या होगा ?'

'बरात का डेरा इस पहाड़ी के नीचे वाले पेड़ों की छाया में है। यहीं पर बक्स रख दो। डाक्र घोके में ग्रा जायेंगे। मैं एक ग्रादमी को साथ लेकर यहीं रह जाऊँगा, तिलक-टीके में नहीं जाऊँगा। तुम बन्दूक वालों के कई दस्ते बनाग्रो। कुछ को बरात से ग्रलग, ग्रंधेरे ग्रंधेरे में ग्रागे चलने दो, कुछ को बरात के ग्रगल-बगल ग्रौर कुछ को बिलकुल पीछे।'

मेरे मित्र मान गये। उन्होंने मेरे कहने के ग्रनुसार काम किया। बरात टीके के लिये चल दी।

मैंने डेरे में बक्स रक्खा। मेरा साथी चिरगाँव का करामत था। वह मेरा शिकारी था। उसके पास इकनाली १२ बोर कार्तू सी बन्दूक थी। हम लोगों के साथ ग्रौर कोई न था।

डेरा क्या था, छाया के लिये एक पाल था। उसके ग्रगल बग़ल कनात या ग्राड़ ग्रोट कुछ न थी। बड़े बड़े पेड़ ग्रवश्य थे। पास ही पहाड़ी थी। हम लोगों के पास रोशनी वाला एक हंडा था। मैंने करामत से उस हडे को हटवा कर पहाड़ी की तली में रखवा दिया। पाल के नीचे श्रंधेरा हो गया श्रीर पहाड़ी पर उजेला।

मैं ग्रौर करामत फ़र्श पर श्रोंधे लेट गये। बन्दूकें भर कर छतिया लीं। मेरा रुख पहाड़ी की ग्रोर था ग्रौर करामत का मुझसे उल्टा।

इस लेटाई—लाइंगलोड—को लिये हुये बहुत विलम्ब न हुग्रा होगा कि पहाड़ी में लोगों के इकट्ठे होने की ग्राहट मिली। मैंने करामत को संकेत किया ग्रौर चुप पड़े रहने के लिये धीरे से कहा।

पहाड़ी में वे लोग जल्दी जमा हो गये। स्राश्चर्य करते होंगे किस बेढंगे ने पहाड़ी के पड़ोस में रोशनी का हंडा रख दिया।

डेरे में सुनसान प्रतीत करके उन्होंने एक मूर्खता की। ग्राग जला कर तमाखू पीने लगे। हंडे की रोशनी ग्रौर तमाखू के लिये की हुई ग्राग के प्रकाश में वे मेरी पहिचान में ग्रा गये। मैंने उनसे कहीं बढ़कर ज्यादा मूर्खता की।

मैं चिल्लाया, 'यहाँ है सब गहना ! है तुम में से किसी की छाती में बाल जो ग्राकर इसको उठाये ? उठाग्रो सिर ग्रौर किया मैंने गोली से चकना चूर।'

करामत ने धीरे से मेरी प्रतारणा की। बोला, 'बड़े भैया, ऐसी चुनौती नहीं दी जाती।'

मैं स्रपने घमण्ड ग्रीर बड़े बोल पर मन में सहमा। परन्तु बात मुंह से निकल चुकी थी। ग्रब तो उसका निभाना ही बाक़ी रह गया था। उसी समय करामत की ग्रोर से एक बिच्छू मेरी तरफ़ ग्राया। करामत ने घीरे से मुझको सावधान किया।

मैंने कहा, 'होगा। इतनी बेवकूफी करने के बाद स्रब मैं बिच्छू से बचने के लिये बैठ नहीं सकता।' बिच्छू मेरे कंधे के पास से स्रागे बढ़ा। मैं चुपचाप पड़ा था, वह धीरे घीरे मेरी कुहनी के पास स्रा गया। शायद न काटता, परन्तु यदि डंक मार देता तो एक हाथ बेकार हो जाता स्रौर यदि डाकू मेरी शेखी का जवाब देते तो मैं स्रपने घमंड के समर्थन में एक हाथ भी न उठा पाता। मैंने एक हाथ में बन्दूक संभाली स्रौर दूसरे हाथ की मुट्टी से बिच्छू को खतम कर दिया।

श्रब डाकुश्रों से भिड़ जाने के लिये पूरी सांस मिल गई। परन्तु चोरों, बटमारों श्रौर लुटेरों में इतना साहस कहां होता है जो इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते ?

वे धीरे धीरे खिसक गये।

पौ फटने के समय बरात लौटी, तब तक हम दोनों उसी लेटाई में श्रपनी पसलियों का भुरकस करते रहे।

बरात में मेरे कई शिकारी मित्र भी थे। एक लंगड़ा दिढ़यल शिकार का लती भी। उसके पास बन्दूक न थी, परन्तु खाने के लिये हिरन चाहता था। साथ हो लिया।

चलते ही, थोड़ी देर बाद, हिरनों के भुण्ड के भुण्ड मिले। हिरन सब मिलाकर सौ के ऊपर होंगे। बड़े बड़े सींग वाले करछाल सब भुण्डों में दस बारह से कम न थे। उदय होते हुये सूर्य की कोमल किरएों उनकी चिकनी चमकती हुई देहों पर रिपट रही थीं। ग्रांखें बड़ी बड़ी। इन्हीं की उपमा तो किवयों ने श्रपनी कामिनियों को दी हैं। गोली न चलाने का मोह उत्पन्न हुग्रा। परन्तु किसानों की खेती का भरपूर नुक़सान भी तो ये ही करते हैं। इनसे बढ़कर केवल सुग्रर ग्रौर रोज-गुराय नील गाय-करते हैं। मैंने मोह को छोड़ दिया, ग्रब केवल चुनाव का सवाल सामने था-इनमें से किसको निशाना बनाऊँ?

एक बहुत पुराना, बड़े सींग वाला एक भुण्ड का नायक था। उसको एक ही गोली से समाप्त कर दिया। बाक़ी भाग गये।

परन्तु यह निशाने पर चढ़ा बहुत देर में था।

हिरन की शिकार काफ़ी श्रम ग्रौर सावधानी चाहनी है। कभी नेहुर कर चलना पड़ता है, कभी दर्जनों गज पेट के बल, कभी घुटनों के बल ग्रौर कभी कभी गोद में बन्दूक़ रखकर पीठ के बल घिसटना भी पड़ता है।

उस हिरन को लेकर करामत इत्यादि पहूज नदी के किनारे पहुँचे। एक भरके में पेड़ की छाया के नीचे जा बैठे। नदी के उस पार से यह स्थान दिखलाई पड़ता था। नदी में धार पतली थी। पाट भी चौड़ा न था।

हम लोग रात भर के जागे थे। मैं एक पत्थर के सहारे टिक गया। बाक़ी लोग रूमाल या साफे से मुँह ढक कर सो गये। इनमें लंगड़ा दिंदयल भी था। करामत बैठा बैठा बीड़ी पीने लगा।

इतने में उस पार एक देहाती दिखलाई पड़ा । उसने वहीं से पुकार लगाई, 'ग्राग है, ग्राग ? तमाखू पीने है ।' करामत ने शरारत की । व्यङ्ग के स्वर में उत्तर दिया, 'हन्रो है स्राग हमाये पास । स्राम्रो इते हम देवें स्राग ।'

देहाती ने समझा डाकुग्नों का गिरोह है; वह उल्टे पांव भागा।

परन्तु उसके भागने का सही कारण उस समय मेरी समझ में नहीं श्राया था।

थोड़ी ही देर में एक श्रीर श्रादमी नदी के उसी किनारे पर श्राया । वह कुछ क्षरण खड़ा रहा । फिर धीरे धीरे हम लोगों के पास श्राया । श्राकर बैठ गया । उसमें श्रीर करामत में बातचीत होने लगी ।

श्रागन्तुक ने कहा, 'हिरन तो बढ़िया मारा।' करामत ने शेखी बघारी, 'हम लोगों का निशाना चूकता श्रोड़े ही है।'

'ग्राप कहाँ से ग्रा रहे हैं ?'

'जहां से मन चाहा।'

'कहाँ जायेंगे?'

'जहाँ सींग समावें।'

'म्रौर लोग भी साथ हैं?'

'ज्यादा सवाल करने से गड़बड़ हो जायगी।'

ग्रव मुभको सन्देह हुग्रा—करामत कोई ग्रभिनय कर रहा है।

श्रागन्तुक जाने को हुश्रा। उसी तमय लंगड़े दिदयल ने श्रपने मुँह पर से साफ़े के छोर को हटाया। श्रागन्तुक के श्रवरज का ठिकाना न रहा। यकायक उसके मुंह से निकला, 'ग्रोफ़ ! ग्राप लोग बहुत बच गये। थोड़ी ही देर में न जानें क्या से क्या हो जाता !'

लंगड़े दिढ़यल ने ग्रागन्तुक का ग्रिभवादन किया। 'मामा राम राम!'

लंगड़ा त्रागन्तुक का भान्जा था। करामत हँसकर बोला, 'क्यों, क्या हो गया ?'

श्रागन्तुक ने उत्तर दिया, 'हो तो कुछ नहीं गया, पर हो जाता । मैं पुलिसमैन हूँ । यहां श्रासपास हथियारबन्द पुलिस लगी हुई है । मजबूतिसह डाक्न के गिरोह की खबर लगी थी कि यहीं कहीं है । श्राप लोगों पर उसी गिरोह के होने का सन्देह था । श्राप श्रपने जवाब से खुद डाक्न बन बैठे । यदि मेरा भान्जा साथ में न होता तो मैं श्रपने श्रफ़सर से जाकर कहता कि डाक्नुश्रों के गिरोह का एक खंड इसी भरके में है । गोली चलती ।'

मैं पत्थर का सहारा छोड़कर बैठ गया।

मैंने कहा, 'ग्रौर हम लोग समझते कि हमको डाकुग्रों ने घेर लिया। दुतर्फ़ा गोली चलती ग्रौर मौतें होतीं।'

ग्रागन्तुक ने करामत को फटकार बतलाई, 'ग्राप लोग बरात में ग्राये हैं। ग्रापको साफ़ कहना चाहिये था। ग्रापकी इस भद्दी ग़लती के कारण न जाने कितनी जानें जातीं।'

मैंने भी करामत को एक नरम गरम व्याख्यान दिया।

बुन्देलखण्ड में डाकू जंगलों, पहाड़ों ग्रौर भरकों का ही सहारा पकड़ते हैं ग्रौर वहीं शिकारियों का भी भ्रमण होता है। ऐसी दशा में बिना पहिचान वाले लोग किसी भ्रम को मन में बसा लेवें तो कोई भ्रचरज नहीं।

ग्रौर फिर, रात वाली शेखी की तौल में यह शेखी तो बिलकुल ही पोच थी। निरुद्देश्य ग्रौर बेकार।

उस लंगड़े दिंदयल की उपस्थिति ने बरदान का काम किया, नहीं तो मैं करामत मियाँ ग्रौर शायद मेरे ग्रन्य साथी भी उस दिन ढेर हो जाते।

#### तीन--

चिकारे का शिकार करछाल की भी शिकार से अधिक कष्ट साध्य है। चिकारा बहुत ही सावधान जानवर होता है। उसे संकट का सन्देह हुया कि फूसकारी मारी ग्रीर छलांग मार कर गया। हिरन संकट से छुटकारा पाने के लिये दूर भाग कर दम लेता है। चिकारा थोड़ी दूर जाकर ठहर जाता है। फ़ुसकारी मारता है और फिर छलांग भर कर थोड़ी दूर जाकर ठहरता है। चिंकारा झोरों ग्रीर भरकों में ग्रधिक रहता है। तिल ग्रौर गेहुँ के उगते हुये पौधों को खोंट खोंट कर नुकसान पहुँचाता है, परन्तु हिरन की अर्पेक्षा कम । हिरन से छोटा होता है। सींग भजे हये श्रीर सीधे खडे होते हैं। मांदी के भी सींग होते हैं, परन्तू छोटे छोटे। हिरन की मादी के सींग नहीं होते हैं। ग्रीर बातों में ये दोनों मिलते जुलते हैं। ये दोनों दिन में दो तीन बार पानी पीते हैं। रात भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, दिन में भी काफी चरते हैं, परन्तु सोने को भी कई घन्टे देते हैं। सोते समय इनके भुण्ड के दो एक हिरन खड़े होकर चौकसी करते हैं। खतरे का शक हुआ कि पहरे वालों ने चौकड़ी ली ग्रौर बाक़ी भी तुरन्त सचेत होकर भाग निकले।

दोनों वर्गों का जनन समय वसन्त ऋतु है। जब पलाश के पत्ते झड़ जाते हैं ग्रौर उसमें बड़े बड़े लाल फूलों के गुच्छे लगते हैं तब इनके छौने कूदने फादने लायक़ हो जाते हैं।

दोनों जानवर काफ़ी मजबूत होते हैं। पेट की गोली खाकर बहुत दूर निकल जाते हैं। मर तो जाते हैं, परन्तु उनको पीड़ा होती है। सिर से लेकर जोड़ तक ऋग निज्ञाना ही शिकारी को भ्रपयश न देगा।

किसान श्रौर बहेलिये रिस्सयों का जाल बना कर इन जानवरों को पकड़ते हैं श्रौर लाठियों से मार डालते हैं। परन्तु यह शिकार नहीं है।

हिरन और चिकारे सूर्यास्त के पहले ही खेती चरने के लिये जंगल से निकल पड़ते हैं और सूर्योदय के उपरान्त खेतों को छोड़ते हैं। बहुत से तो खेतों में या उनके बिलकुल करीब के झाड़ भंकाड़ में गुप्त हो जाते हैं और अवसर मिलते ही खेतों में घुस पड़ते हैं। जब गेहूँ और चनों के पीधे बड़े हो जाते हैं तब इनको छिपने का काफ़ी सुभीता मिल जाता है। ज्वार और बाजरा के पेड़ों में तो अनेक भुण्ड बसेरा ही डाल लेते हैं। ऐसी हालत में बिना हाँके के इनकी शिकार बुस्साध्य है।

इनके हांके का शिकार बहुत संकटमय है। खड़ी खेती के दो तीन ग्रोर से हंकाई होती है। एक कोने पर बन्दूक वाला खड़ा हो जाता है। ये जानवर भुण्ड बांध कर खेतों में से नहीं निकलते। कोई इधर होकर भागता ग्रोर कोई उधर होकर। शिकारी ग्रनुभव-हीन हुग्रा तो वह भी मोहवश ग्रपना ठौर ठिकाना छोड़ देता है ग्रोर धाँय धाँय कर उठता है। कभी कभी इसका फल भयंकर होता है। गोली या छर्रा बन्दूक को छोड़ते ही फिर शिकारी के बसका नहीं रहता, ग्रोर वह किसी भी हंकाई वाले में जाकर धस सकता है।

ये जानवर घने जंगल या पहाड़ों में नहीं रहते। बिखरी सकरी झाड़ी ग्रीर भरके ही इनके घर हैं। इन्हीं स्थानों में गांव वाले या जंगलवासी घास लकड़ी के लिये घूमते फिरते रहते हैं। इसलिये शिकारियों को बहुत सावधानी के साथ इन स्थानों में बन्दूक चलानी चाहिये। मैं यह बात उपदेश के तौर पर नहीं लिख रहा हूँ। ग्राप बीती घटनाग्रों के ग्रनुभव की बात कह रहा हूँ।

एक बार हिरन में से छर्रे का एक दाना निकल कर एक गांव वाले के पैर में ठस गया था। कुछ कठिनाई के साथ निकलवा पाया था। हड्डी बच गई नहीं तो उसकी एक टांग बेकार हो जाती।

यह दुर्घटना मेरी बन्दूक से नहीं हुई थी, परन्तु हुई थी मेरे ही निकट ।

एक बार एक मित्र की गोली से मेरी खोपड़ी भी बाल-बाल बची। मेरे वे मित्र कान से काफ़ो कम सुनते थे। निशाना भी बहुत सुहावना नहीं लगाते थे। परन्तु मेरे साथ मटरगश्त करने की कामना उनके मन में बहुत दिन से थी। कई बार मैंने उनकी इच्छा को टाला। परन्तु एक बार तो वे बिलकुल ही सिर हो गये। साथ गये। जंगल में छोटे छोटे नाले थे। उन नालों की तली में हांके वाले और नालों के किनारों पर हम लोग एक दूसरे के कन्धों के सामने थे। फ़ासला काफ़ी था। हंकाई के पहले तै हो गया था कि मुँह के सामने की तरफ़ बन्दूक चलाई जावेगी, न तो अगल-बगल और न पीछे—।

हंकाई में जानवर निकले। वे नाले की तली की सीध में भागे, परन्तु तितर-बितर होकर। मेरे मित्र पहले ते की हुई सब बातों को भूल गये, नाले में उतर पड़े श्रौर मेरी श्रोर बन्दूक़ दाग दी। उनकी बन्दूक़ का निशाना जानवर पर तो नहीं पड़ा। एक समूचा टीला उनकी श्रनी पर चढ़ा श्रौर गोली फिसल कर भनभनाती हुई मेरे सिर पर से निकल गई!

मैंने उनको चिल्लाकर बुलाया । जब पास ग्राये, मैंने उनसे पूछा

'यह क्या किया, साहब ?'

मेरे वे मित्र हकलाते थे।

जन्होंने हकलाकर उत्तर दिया, 'क''क''क्या''ज''ज'' जानवर घायल'''हो'''हो गया ?' •

मैंने कहा, 'जि ' जि ' जि ' जो नहीं। केवल मिट्टी का टि ' टि ' टि ' टीला थोड़ा सा घायल हुग्रा। ग्रौर मेरी खो ' खो ' खो ' खो ' खो को विलकुल बच गई।'

फिर हँसी के तूफान में हम लोग उस घटना को भूल गये। इन मित्र को सावधानी का यह पहला पाठ शायद रट-रट कर याद करना पड़ा होगा। परन्तु इस बात के बतलाने में कोई हानि नहीं जान पड़ती कि वे इस पहले 'श्री गरोश' को बिलकुल भूल गये।

एक बार जंगल श्रौर बेतवा की ऊबड़-खाबड़ भूमि का सपाटा भरने के बाद उन्होंने दुबारा तिबारा घूमने का हठ किया। उनका हँस हँसकर हकलाना श्रौर किसी भी परस्थिति में रुष्ट न होना हमारी छोटी सी शिकार-मण्डली को बड़ा भला लगता था, इसलिये उनको संकट-सम्पन्न समझते हुये भी मैं साथ लेने लगा।

फागुन का महीना था। खरी चांदनी रात। तै हुआ कि पत्थरों ग्रीर ढोंकों के समूहों में हम लोग बिखर कर बैठें। इन पत्थरों के ग्रगल बगल से सन्ध्या के उपरान्त प्रायः जानवर निकल पड़ते थे। हम सब ग्रपने ग्रपने चुने हुये स्थानों पर जा बैठे।

बैठे बैठे रात के १० बज गये। साथ में खाना था, श्रौर पास ही बेतवा का निर्मल जल। भूख भी लग श्राई थी। जानवर कतराकर निकल चुके थे। कोई श्राक्षा शिकार की न रही। मैं ग्रपने स्थान से उठा। सीटी बजाई। श्रन्य मित्र मेरे पास ग्राकर इकट्ठे हो गये, परन्तु ऊँचा मुनने वाले मित्र न ग्राये। सीटी का उन पर प्रभाव हो क्या पड़ सकता था? हम लोग उनके स्थान की ग्रोर चले। पैर पटकते हुये, खांसते हुये श्रौर थोड़ी सी बात करते हुये भी। ज्यादा शोर इसलिये नहीं कर रहे थे क्योंकि नदी ही में रात को यत्रतत्र लेटना था—शायद सवेरे तक कोई शिकार हाथ लग जाय।

श्रच्छा प्रकाश था। मित्र के कान का भरोसा तो न था, पर श्रांख का था। श्रावाज न सुनेंगे तो श्रांख से हम लोगों को देख तो लेंगे। तो भी हम लोग डरते डरते उनके पास पहुँचे— लगता था कहीं जानवर समझ कर बन्दूक न दाग़ दें!

देखें तो मित्र एक पत्थर से टिके हुये खुर्रांटे कस रहे हैं। बन्दूक़ दूसरे पत्थर से टिकी हुई है! मैंने चुपचाप उनकी बन्दूक़ उठाई ग्रौर एक साथी को दे दी। वे सब जरा दूर चले गये। थोड़ी देर बाद मैंने नाम लेकर उनको पुकारा। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैं उनके सामने एक पत्थर पर बैठ गया। वे उस

पत्थर को नहीं देख सकते थे जिसके सहारे थोड़ी देर पहले उनकी बन्दूक़ टिकी हुई थी।

वे समभे उनकी नींद को मैंने नहीं भाँपा।

कुछ लोग एक ग्रांख से सबको देखते हैं, परन्तु वे किसी कान भी दुनियां भर की कुछ नहीं सुनते थे—ग्रौर सबको ऐसा ही समझते भी थे।

बोले, 'बाट जो ''जो ''लो बड़ी देर हो गई। कोई भी जानवर नहीं निकला।'

मैंने कहा, 'मेरे पास से एक जानवर निकला। मैंने बन्दूक चलाई। घायल होकर इसी ग्रोर ग्राया है। यहीं कहीं पड़ा होगा।'

वे बारीकी से मेरे चेहरे पर शरास्त को ढूंढ़ने लगे। मैं बिलकुल गम्भीर था। बिचारे कुछ भी न ताड़ पाये।

मैंने प्रस्ताव किया, 'चलो न जरा ढूंछें।'

हम दोनों उठ खड़े हुये।

उन्होंने म्रांख बचाकर बन्दूक की खोज की। बन्दूक तो पहले ही खिसका दी गई थी। मैं म्राहट लेने के बहाने दूसरी म्रोर मुँह किये था।

मित्र परेशान थे—बन्दूक कहां गई? कैसे चली गई? रहस्य देर तक छिपा नहीं रह सकता था।

मैंने कहा, 'वह घायल जानवर तुम्हारी बन्दूक लेकर चम्पत हो गया है।' वे समझ गये। श्रीर, हँस पड़े। उनको स्वीकार करना पड़ा, 'मैं जरा देर के लिये झप गया था। इस बीच में श्राप श्राये श्रीर मेरी बन्दूक उड़ा ले गये।'

मैंने कहा, 'बाट जो जो जो हि है हो वही देर हो गई। यहां तक कि जिल्ला जा जा जानवर बन्दूक ही ले भागा।'

ग्रधमुंदे कान वालों को शिकार का साथी बनाना ग्रन-गिनत ग्राफ़तों को न्योता देना है।

इसके बाद फिर शायद ही कभी वे मेरे साथ श्राये हों। साथ ग्राते परन्तु मैं सदा टालाटूली करता रहा। यह टालाटूली उनके हित में तो शायद थी ही, हम लोगों के हित में निर्विवाद थी।

यह सब जानते हुये भी नये शिकारियों को साथ लेना ही पड़ता है, परन्तु इनको ग्रारम्भ में, किसी ग्रनुभवी शिकारी के साथ लगा देना श्रेयस्कर है। इससे उनका कोई ग्रपमान न होगा ग्रौर शिकारियों तथा हांके वालों की जान विपद में पड़ने से बची रहेगी।

#### चार-

एक जगह जमकर बैठने की शिकार काफ़ी कष्टप्रद होती है। झांकड़ या पत्थरों के चारों ग्रोर ग्रोट बना लेते हैं ग्रीर उसके भीतर जानवरों की ग्रगोट पर शिकारी बैठ जाते हैं—ऐसे ठौर पर जहाँ होकर जानवर प्रायः निकलते हों। उनके खांद-चीन्हें-दिन में देख लिये जाते हैं, प्रतीत हो जाता है कि सन्ध्या के उपरान्त श्रीर सूर्योदय के पूर्व यहीं होकर निकलेंगे। इस म्राड़ म्रोट की बैठक को गड्ढा भी कहते हैं। गड्ढा कभी कभी वास्तव में गड्ढा भी होता है—खोदकर बैठने योग्य बनाया हुग्रा, परन्तु चौगिर्दा ग्राड़ग्रोट वाली बैठक को भी शिकारी भी गड्ढा कह देते हैं। इसमें शिकारी लगभग स्रक्षित रहता है ग्रौर जानवर इसके पास से ग्रसावधान होकर निकलता है। परन्तु आड़ग्रोट वाले गड्ढे को कभी कभी दो एक दिन के लिये यों ही पड़ा छोड़ देते हैं। क्योंकि, जानवर एक नया बिजुका सा देखकर कतराकर निकल जाता है। जब यह नया विघ्न उसके अभ्यास में प्रवेश पा जाता है तब वह इससे सटकर भी निकल जाता है, श्रीर, तब वह शिकारी का ग्रवसर बन जाता है।

परन्तु एक 'गड्डे' के निकट यदि दूसरे शिकारी का 'गड्डा' हो तो बहुत सावधानी बर्तने की ग्रावश्यकता है। सीधी सावधानी यह है कि निश्चित समय के पहले किसी भी ग्रवस्था में जिकारी ग्रपने गड्डे को न छोड़े। नहीं तो मौत में बहुत कम कसर रह सकती है।

मेरा एक मुविक्कल वान्डर वाल्डन नाम का था। उसके माता पिता हॉलैण्ड के निवासी थे। वह हिन्दुस्थान में उत्पन्न हुआ था। एक एंग्लोइंडियन स्त्री और उसके पित के बीच में तलाक का मुक़द्दमा चला। वान्डर वाल्डन को इस मुक़द्दमें में दिलचस्पी थी। तलाक़ होने के बाद इस स्त्री का पुनिववाह वाल्डन के साथ होने जा रहा था।

विवाह दूसरे दिन होने को था। गड्ढा बनाकर रात में शिकार के लिये बैठने का निश्चय करके वाल्डन ग्रपने एक मित्र के साथ झांसी के एक निकटवर्ती जंगल में गया। वाल्डन के मन में साध थी शिकार में एक जानवर हस्तगत करके ग्रपने मित्रों को विवाह के उपलक्ष में बावत देने की।

वे दोनों 'गड्ढुं' बनाकर एक दूसरे से थोड़ी दूर जा बैठे। दोनों से दूर एक जानवर निकला। वाल्डन गड्ढुं में बैठे बैठे उकता उठा था। गड्ढुं से बाहर निकला ग्रौर जाते हुये जानवर के लिये ग्रागे बढ़ा। उसके मित्र ने इसी को जानवर समझा।

'धांय' उसके मित्र ने गोली छोड़ी। वाल्डन पर वह गोली ऐसी पड़ी कि फिर वह ग्रपने घर जीवित नहीं पहुँच पाया।

एक दुर्घटना तो हाल ही की है।

कुछ लोग बड़े चाव के साथ शिकार खेलने के लिये धसान तटवर्ती लहचूरा के जंगल मैं सन् १६४५ में गये। जंगल में जाते जाते उनको रात हो गई। फैलफुट्ट होकर शिकार खेलने की इच्छा मनमें उदय हुई ग्रीर सब ग्रलग ग्रलग हो गये। एक साहब के पास टॉर्च था श्रौर दूसरे चश्मा लगाये थे। जंगल में घूम-घुमावों के कारण चाल सीधी तो रक्खी ही नहीं जा सकती। चश्में वाले साहब टॉर्च वाले के सामने श्रा गये। दबे दबे श्रा ही रहे थे, टॉर्च वाले ने समझा कि कोई जानवर है। टॉर्च जगाया। उसके प्रकाश में सामने वालों का चश्मा चमक उठा। टॉर्च वाले ने समझा तेंदुश्रा है। चश्मे वाले ने सोचा होगा, इतनी रोशनी में भी क्या पहिचाना न गया हूँगा? वे न बोले, चुप रहे। टॉर्च वाले ने धाड़ से गोली छोड़ दी। चश्में वालों पर गोली ऐसी श्रचूक पड़ी कि वे उफ़ भी न कर पाये। धम से गिरे श्रौर उनका प्रांगान्त हो गया।

छोड़ा हुम्रा हथियार हाथ का रह ही कैसे सकता है? भ्रौर फिर बन्दुक की गोली!

एक बार मेरे मित्र शर्मा जी मेरी गोली से बाल बाल बचे थे।

शर्मा जी एक गड्ढे में बैठे थे, श्रौर मैं दूसरे में। कोई जानवर थोड़ी दूरी पर निकला। शर्मा जी को चैन न पड़ा। वे ग्रपना ठिया छोड़कर जानवर की श्रोर रेंगे। मैंने उनकी श्राहट पर गोली छोड़ी। गोली एक पत्थर से टकराकर निकल गई।

## पांच--

हिरन वर्ग के जानवरों के लिये ढूंका या ढुंकाई का शिकार भी श्रच्छा समझा जाता है। इस शिकार में काफ़ी परिश्रम पड़ता है। पेट के बल रेंगते हुये भी चलना पड़ता है; पहले ही कहा जा चुका है।

कुछ लोग बन्दूक के घोड़े चढ़ाकर इस प्रकार की शिकार करते हैं। मेरी समझ में बन्दूक के घोड़े चढ़ाकर चलना केवल व्यर्थ ही नहीं है किन्तु ग्रत्यन्त संकटपूर्ण भी है। जरा से झटके से घोड़े गिर सकते हैं ग्रौर फिर वे बन्दूक वाले को या किसी भी सामने वाले को, बिना किसी पक्षपात के, साफ़ कर सकते हैं।

एक बार हिरन की शिकार में ढूंका करते करते मैं काफ़ी दूर निकल गया। एक परिचित मेरे साथ थे। वैसे तो वे बिलकुल साथ रहे, एक जगह संग छूट गया। वहीं कुछ हिरन दिखलाई पड़े। मेरे घोड़े पहले से चढ़े थे। पेड़ की एक डाल घोड़े से उलझी। घोड़ा गिरा श्रौर बन्दूक चल गई। धक्के के कारण बन्दूक के घोड़े का सिरा मेरे श्रंगूठे की जड़ में धस गया श्रौर वे परिचित भाग्य से बच गये।

झांसी से दो शिकारी हिरन की शिकार के लिमे बेतवा किनारे गये। इनमें से एक को बन्दूक़ के घोड़े चढ़े रखने की आदत थी। पैर फिसला। बन्दूक़ को ठोकर लगी। नाल पेट की स्रोर लौट पड़ी श्रौर साथ ही घोड़े को ठोकर लगी। गोली पेट पर पड़कर रीढ़ की हड्डी को तोड़कर बाहर निकल गई। घर पर बिचारे की लाश भ्राई।

जानवर पर बन्दूक चलाने के लिये इसना काफ़ी समय मिलता है कि खाली बन्दूक भी ले चलने में कोई हानि नहीं है। फ़ुर्ती के साथ बन्दूक में कार्तूस डाले जा सकते हैं; घोड़े चढ़ाये जा सकते हैं श्रौर फायर किया जा सकता है।

हिरन की शिकार गाड़ी पर बैठकर और टट्टी की स्रोट में भी सफलतापूर्वक की जा सकती हैं। हिरम पूरे धोके में स्रा जाते हैं स्रोर मारे जाते हैं। कुछ शिकारी इस प्रकार की शिकार को घृगा की दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं कि यह कसाईपन है, शिकार खेलना नहीं है। परन्तु जिनको जानवरों के मारने स्रौर खाने खिलाने से ही प्रयोजन है वे इस तरह की स्रालोचना की परवाह नहीं करते।

टट्टी की शिकार में कुतूहल, परिश्रम श्रौर चतुराई के होते हुये भी उक्त 'कसाईपन' श्रौर ग्रधिक मात्रा में है। क्योंकि शिकारी हिरन को १५, २० क़दम के फ़ासले से सहज हो मार लेता है, चूक ही नहीं सकता।

टट्टी का शिकार प्रायः दो शिकारी मिलकर खेलते हैं। मैंने तो कभी नहीं खेली, परन्तु उसका विवरण खेलने वालों से विस्तारपूर्वक सुना है।

बांस की कमिचयों या सीधी डालों वाले किसी भी पेड़ की पतली लकड़ियों से एक हलका ढांचा बनाया जाता है। फिर इसमें पेड़ के ताजे पत्ते खोंस लिये जाते हैं। शिकारी इसको हाथ से थामें हुये ग्रागे बढ़ते हैं—धीरे धीरे। हिरन समझता है कि हवा से हिलने वाली कोई झाड़ी भंकाड़ है। धोके में ग्रा जाता है। टट्टी में शिकारी के देखने ग्रौर बन्दूक चलाने के लिये छेद रहते हैं। जब टट्टी वाले शिकारी हिरन के पास ग्रा जाते हैं, तब टट्टी खड़ी करली जाती है। हिरन ग्रिनश्चय में उसको देखता है—ग्रौर इतने में ही बन्दूक चल जाती है। ग्रनाड़ी की भी नहीं चूकती।

तीर कमान वाले टट्टी की शिकार का बहुत सहारा लेते हैं क्योंकि उनके लिये भोजन प्राप्ति का यह सहज उपाय है। उनके लिये श्रब भी वही प्राचीन युग है—जीवन श्रौर मरगा के बीच का कोई भी मध्यमार्ग वे नहीं जानते।

प्राचीन काल में भी गाड़ी से हिरन का शिकार खेला जाता था। बड़े लोग रथ पर से खेलते थे।

नाटक का दुष्यन्त तेजी के साथ रथ के घोड़ों को भगा सकता था, परन्तु तेजी के साथ भागते हुये घोड़ों को हिरन छुला मिली नहीं देते, क्योंकि सीधे नहीं भागते ग्रौर तिरछे भागते हुये हिरन का पीछा घोड़े वाला रथ हर जगह नहीं कर सकता। किन्तु नाटक की बात ग्रौर है।

कल्पना जगत के बाहर का शिकारी, जिसका श्रस्तित्व यथार्थ में हो, बहुत धीरे चलने वाली बैलगाड़ी पर बैठता है या बहुत धीरे खिसकाई जाने वाली टट्टी के पीछे पीछे चलता है। परन्तु ढुकाई के बराबर परिश्रम इन दोनों में से किसी में भी नहीं है।



चीतल (स्वर्णमृग)

## छ:---

चीतल, स्वर्णमृग, हिरन वर्ग का पशु समझा जाता है। परन्तु इसके सींग फन्सेदार होते हैं। यह बहुत ही सुन्दर होता है। इतना सुन्दर कि कभी कभी शिकारी इसकी भयानक हानि पहुँचाने वाली कृतियों को भूल जाता है। इसकी खाल पीली खैरी होती है श्रौर उस पर सफेद चित्ते होते हैं। सिर से लेकर रीढ़ तक एक काली खैरी चौड़ी रेखा होती है जिस पर पूछ तक दुतर्फ़ा बुन्दे होते हैं। रंगों की भिन्नता पर जब उगते हुये सूर्य की किरगों रिपटती हैं तब चीतल सचमुच स्वर्णमृग जान पड़ता है।

परन्तु जब रात भर ज्वार, तिली, गेहूँ श्रौर चने के खेतों को चर कर ऊँची ऊँची विरवाइयों को लांघ कर चीतल ग्रपने कूकों से घण्टे दो घण्टे को नींद पाये हुये किसान को जगाता है नब वह किसान इसको स्वर्गमृग के नाम से नहीं पुकारता। वह जलती हुई श्राँखों से श्रपनी उजड़ी हुई खेती को देखता है श्रौर सूखे भरींये हुये कण्ठ से केवल गालियाँ देकर रह जाता है।

चीतल बहुत ही चालाक ग्रौर सावधान जानवर है, भुण्डों में रहता है। नर भुण्ड के बीच में या लगभग पीछे रहता है। नेतृत्व मांदी करती है। जंगलों ग्रौर पहाड़ों में इस जानवर का निवास है। किसान दिन भर काम करके सन्ध्या के बाद ही ग्रंपने खेत के ढबुये पर चला जाता है। ग्राग सुलगा कर खेत की सुनसान मेड़ पर रख दो ग्रौर तमाखू पी पाकर ढबुये में जा लेटा। दस ग्यारह बजे तक हू हा की, फिर झपकी ग्रा

गई। जब तक हू हा की तब तक चीतल दबे पांव बिरवाई के ग्रास-पास टोह लेता हुग्रा घूमता रहा। जैसे ही ग्राधी रात का सन्नाटा ग्राया, किसान ने नींद ली ग्रौर चीतल ने खेत की ऊँची बिरवाई लांघी। बहुत घीरे घीरे खेत में ग्राया, पीछे पीछे सारा भुण्ड। फिर पड़ा खड़ी फ़सल पर ताबड़-तोड़। भुण्ड सारे खेत में फैल जाता है। ग्रन्थेरी रात में तो जागते हुये किसान या शिकारी को कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता; उजेली रात में भी तितर—बितर भुण्ड ग्रासानी से लख में नहीं बीधता।

एक रात का सताया हुग्रा किसान या जागा हुग्रा शिकारी जब दूसरी रात सावधान होकर तनमन एक कर डालता है तब वह भुण्ड उस रात उस खेत में ग्राता ही नहीं।

एक दो रात का ग्रन्तर दे देता है। किसान सोचता है ग्राई बला टल गई। परन्तु बला ग्रन्तर देकर फिर ग्राती है। जब किसान फ़सल गाहता है तब भाग्य को ठोकता ग्रौर कोसता है।

मैंने पचास के ऊपर तक का भुण्ड देखा है। गेहूँ के एक खेत में खुदवां गड्ढा बना कर मैं रात भर बैठा। चीतल एक दिशा से खेत में श्राकर बिखर गये। बन्दूक की मार में न श्राये, मौज से चरते रहे श्रीर सवेरे के पहले श्राराम के साथ खिसक गये। मैं श्रवसर की ताक ही में गड्ढे के भीतर पड़ा रहा।

बहुत से शिकारी गड्ढे के भीतर व्यर्थ नहीं पड़े रहते, उनकी बन्दूक को चीतल मिल जाता है, परन्तु ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिये शिकारियों का शकुन ग्रपशकुन-विश्वास विख्यात है। जरा सा भी खुटका हुग्रा उनके मन में ग्रपशकुन का रूप धारण कर बैठता है। मार्ग में ब्राह्मण मिल जाय तो ग्रसगुन, खाली घड़ा, छींक, बिल्ली का रास्ता काटना, स्यार का दाई ग्रोर से बाई ग्रोर निकल जाना, लोमड़ी का दुम को उठाकर भागना इत्यादि ऐसी ग्रगिएत कियायें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जंगली जानवर इतने चतुर होते हैं कि सहज ही हाथ नहीं ग्राते। भरे हुये घड़े, तिलकधारी ग्रौर बगल में पोथीपत्रा दबाये हुये ब्राह्मण तथा बाई ग्रोर से दाई ग्रोर जाने वाले स्यार या सांप के मिलने पर भी दिन भर भटकने के बाद शाम को खाली हाथ ग्रौर सूखा मुँह लेकर लौटना पड़ता है।

चीतल का शिकार बहुत सावधानी के साथ की जाने वाली ढुकाई में हो सकता है। परन्तु बाव काटकर ढुकाई की जाय तभी सफलता संभव हो सकती है। ग्रन्यथा, चीतल हंकाई में ग्रासानी से मिल जाता है।

मुझको एक बार एक बड़ा ग्रौर लम्बे सींगों वाला चीतल दूर से दिखलाई पड़ा। जंगल में काफ़ी ग्राड़ें ग्रोटें थीं। मेरे पास ३० बोर राइफ़िल थी। यह बोर छोटे बड़े सब प्रकार के शिकार के लिये उपयोगी है।

मैं ढुकाई करता हुग्रा उस चीतल की ग्रोर बढ़ा। काफ़ी मेहनत की। उसका प्रमाण मेरे छिले हुये घुटने ग्रौर कांटों से कोहनियों तक रुले हुये हाथ थे। मैं बाव काटता हुग्रा धीरे धीरे, चुपचाप इतनी सफ़ाई के साथ उसके पास पहुंच गया कि मेरे उसके बीच में केवल एक झाड़ी रह गई। गजों में अन्तर दस बारह मात्र का रह गया होगा। मैने धीरे धीरे सांस साधी। चीतल के चाहे जिस ग्रंग का निशाना बना सकता था। जब दम बिलकुल सध गई; मैं धीरे से उठा; कन्धे से बन्दुक़ जोड़ी ग्रौर घोड़े की लिबलिबी दबाई।

परन्तु हुग्रा कुछ भी नहीं। बन्दूक की नाल में कार्तूस ही न था! कार्तूस मैगज़ीन में पड़े थे, ग्रौर घोड़े पर ताला। ढुकाई ग्रारम्भ करने के पहले मैं नाल में कार्तूस का डालना भूल गया था। मुफ्ते चीतल ने देख लिया। वह कूका मारकर जगल में विलीन हो गया। कुछ दूरी पर मेरा एक देहाती साथी था। उसने मुझको चीतल के पास पहुँचा हुग्रा देख लिया था। बन्दूक का उबारना भी उसने लक्ष कर लिया था।

जब मैं उसके पास पहुँचा तब उसको निस्सङ्कोच पूरी कहानी सुना दी। वह भीतर भीतर कुढ़ा श्रौर ऊपर से हँसा।

बोला, 'इतने दिना तो हो गये, पै सिकार को लच्छन न ग्राग्रो!' ग्रर्थात् इतने दिनों में भी शिकार की तमीज न ग्राई! परन्तु भरी हुई बन्दूक़ ग्रौर खुले हुये घोड़े ले चलने की ग्रपेक्षा खाली बन्दूक़ ले चलने का यह कुलक्षगा कहीं ग्रच्छा।

मेरी खोपड़ी दूसरी बार चटकते-चटकते बच गई।

दिन भर घूमते घामते बीत गया था। सध्या के समय ग्रपना सा मुंह लिये हम सब लौट रहे थे। मेरे एक सहवर्गी के कन्धे पर २७५ बोर राइफ़िल थी। नली में कार्तूस पड़ा था। घोड़ा चढ़ा हुग्रा ग्रौर ताला खुला हुग्रा! सहवर्गी मेरे ग्रागे थे। उनकी बन्दूक की नाल एक मील के मार्ग में बहुधा मेरे भेजे की ठीक सीध में हो हो जाती थी। जब हम लोग गांव में ग्राये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गये। सहवर्गी ने बन्दूक जिमीन पर टेकी ग्रौर नाल ग्राकाश की ग्रोर करदी। ग्राकाश ग्रौर बन्दूक की मुहार के बीच में पीपल की डालियां थीं। उन्होंने लिबलिबी पर ग्रंगूठा रक्खा। ग्रादत से लाचार थे। ग्रंगूठा जरा दवा। लिबलिबी खट से हुई ग्रौर जोर का घड़ाका हुग्रा। राइफिल की गोली पीपल की डाल पर पड़ी। डाल हिल गई। तब जाना कि राइफिल उस एक मील के मार्ग में मेरे माथे का क्या कर सकती थी।

भरी हुई बन्दूक़ को यों ही रख देना बहुधा ग़जब ढाया करता है। तो भी लोग ग्रसावधानी करते हैं। मैंने भी ग्रसावधानी की है, परन्तु ग्रब सीख गया हूँ।

एक बार शिकार से लौटकर स्राया, परन्तु दुनाली में कारतूस भरे छोड़ दिये। कुछ दिन वह वैसी ही रक्खी रही। एक दिन एक मनचले ने उसको उठाया। उसको घोड़ा खीचने की सूझी। खीचा, पर वह हाथ से सटक गया। बन्दूक 'धड़ाम' हुई। नाल के सामने मेज थी स्रौर मेज के स्रागे कमरे की दीवार। गोली ने मेज को फोड़ दिया स्रौर फिर दीवार में जाकर धस गई।

तब से मैं जंगल से लौटते ही बन्दूक को खाली कर लेने का ग्रम्यासी हो गया हूँ।

हँकाई करने के समय एक ग़लती प्रायः की जाती है। हांकने वाले बेहद होहल्ला करते हैं। इस नियमहीन हल्ले के कारण जानवर सिर पर पैर रखकर भागते हैं। लगान पर बैठे हुये शिकारी परेशान हो उठते हैं, हांकने वालों ग्रौर लगान पर लगे हुये शिकारियों का श्रम ग्रकारथ जाता है—ग्रौर कुछ शिकारी ग्रपने ग्रासनों को छोड़-छाड़कर इधर उधर भाग खड़े होते हैं ग्रौर एक दूसरे का निशाना बनाते हैं।

हांकने वालों के लिए दो बातें ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं। एक तो, उनको सिवाय कंकड़ बजाने के ग्रौर कोई ग्रावाज नहीं करनी चाहिये—इसका ग्रयवाद शेर, भालू ग्रौर तेंदुये की शिकार है, क्योंकि ये जानवर देर में जंगल छोड़ते हैं ग्रौर साधारण हल्ले गुल्ले की परवाह नहीं करते हैं। दूसरे हांका करने वालों को किसी भी हालत में ग्रयनी पांत को छोड़कर लगान वालों की पांत के ग्रागे नहीं जाना चाहिये।

एक जंगल में हम कुछ लोग चीतल का शिकार हांके के साथ करने की धुन में थे। लगान पर मैं ग्रौर मेरे मित्र शर्मा जी एक ही ठौर पर थे। दूसरे लगानों पर ग्रन्य शिकारी थे। हाँका बग़ल से होता ग्रा रहा था। हम लोगों के सामने जरा दूर झाड़ी के पीछ कुछ पीला पीला सा ग्राया ग्रौर ठहर गया। झाड़ी में टहनियों ग्रौर डालों के फन्से थे। उस पीले पीले से ग्राकार के ऊपर। शर्मा जी को जान पड़ा जैसे कोई लम्बे सींगों वाला चीतल हो।

'घांय' शर्मा जी ने लक्ष्य बांध कर बन्दूक चलाई । उन्होंने चीतल के सिर का ग्रनुमान करके गोली छोड़ी थी ।

'ग्रो मताई मर गये!' चीतल के ग्राकार की तरफ़ से शब्द ग्राये।

हम दोनों के काटो तो खून नहीं। शर्मा जी तो पसीने में तर हो गये। जान पड़ता था कि कोई हाँके वाला मारा गया। दौड़कर उसके पास पहुँचे। देखा तो हाँके वालों में से एक मन्टोला नाम का खड़ा है—सही ग्रीर साबित। हम लोगों की दम में दम ग्राई।

मैंने पूछा, 'कहीं लगी तो नहीं मन्टोले ?'

मन्टोला शिकारी था, बहुत हँसमुख **ग्रौर बड़ा मनोरंजक** साथी।

बोला, 'बारन में छू कें निकर गई, राम धई। काये पंडित जू, कब की कसर निकार रये ते ?'

पंडित जी बिचारे क्या कहते ? बड़ी बात हुई कि उन्होंने गोली चलाई थी, यदि छर्रा चलाते तो ग्रवश्य उसको एक न एक लग जाता । यह मन्टोला एक छोटे से जीवन चरित्र का ग्रिधकारी है ।

बिलकुल ग्रपढ़ । ग्रायु लगभग ३० साल की । बेतवा की मछली, जंगल की शिकार ग्रौर खेतों की बची खुची उपज से ग्रपनी ग्रौर ग्रपने कुटुम्ब की गुजर करने वाला । कठोर से कठोर परस्थिति में भी उसके चेहरे पर उदासी या शिकन नहीं देखी । जंगलों में वह मेरे साथ बहुत दिनों रहा । मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है ।

मन्टोला एक दिन तेज बुखार में चारपाई से लगा पड़ा था। मैं उसको देखने के लिये गया।

मैंने पूछा, 'मन्टोले, क्या हाल है भाई?'

उस तेज बुखार में भी हॅसकर उसने उत्तर दिया, 'जवानी चढ़ी है बाबू साब, जवानी ।' उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ी ।

मैंने कहा, 'मन्टोले, इतनी पीड़ा मे भी तुम हँस सकते हो!'

वह बोला, 'सो तो बाबू साब, मैं मरतन मरतन हँसत रहों।'

श्रौर वह सचमुच मरते मरते तक हँसी को पकड़े रहा। वह ग्रस्पतालों से दूर रहता था। उसके गांव में दवादारू का कोई साधन न था। एक बार जब मैं उसके घर गया उसने चोतल खाने की इच्छा प्रकट की।

'मरवे के पैलें एक बेर मोये चीतरा खुवा देख्रो।'

मैने निश्चय किया। नदी के एक घाट पर गड्ढा बनाकर सन्ध्या के पहले ही जा बैठा। रात भर जागता रहा। सवेरे के समय चीतल गड्ढे के पास से निकला। मारना बिलकुल सहज था। मैं उसे मन्टोले को भेंट कर ग्राया। फिर वह मुझको नहीं मिला।

चीतल के विषय में कुछ शिकारियों का एक सिद्धान्त है— वे ३६ या ३४ इंच से कम सींग वाले चीतलों को नहीं मारते, परन्तु जिन किसानों की हरी भरी खेती का चीतलों के भुण्ड विनाश करते हैं उनको सींगों के नाप से बिलकुल मतलब नहीं रहता। वे तो बिना किसी भेद के चीतल मात्र के शत्रु हैं।

## सात-

चीतलों के बाद मुझको पहला तेंदुश्रा सहज ही मिल गया। विन्ध्यखण्ड मैं जिसको तेंदुश्रा कहते हैं उसकी छोटी छरेरी जाति को कहीं कहीं चीता का नाम दिया गया है। हिमालय में शायद इसी को बाघ कहते हैं।

तेंदुये की खबर पाकर मैं एक शिनवार को झाँसी से २४ मील दूर पांडोरी नामक गाँव में पहुँचा। पांडोरी से तेंदुये का स्थान लगभग दो मील दूर था। बेतहाशा जल्दी करके सात बजे शाम तक उस स्थान पर एक परिचित के साथ पहुँच गया। कांटों का एक गड्ढा बनवाया, ग्रौर बकरा बांधकर वैठ गया।

तेंदुग्रा दबे पैर ग्राया। मेरे साथी बोले, 'तेदुग्रा ग्रा गया।' तेंदुग्रा मूर्ख नहीं था। मेरे साथी के शब्दों के साथ ही कूद कर चल दिया। हम लोग बुद्ध बने रह गये।

फिर मैं एक योजना बनाकर दूसरे दिन दुपहरी में बैठा। जहाँ तेंदुश्रा की चुल थी, वहाँ टौरियां थीं। टौरियों की तिकोन पर एक मैदान था। मैदान से कुछ हटकर एक गड़िरया श्रपनी भेड़ बकरी चरा रहा था। मैंने गड़िरये को श्रपनी योजना सुनाई। गड़िरये को हफ्ते में कम से कम एक बकरी भेंट करनी पड़ती थी। वह मेरी योजना का हर्ष के साथ साझीदार बन गया। योजना के श्रनुसार काम हुआ।

गड़रिया तेंदुये की चुल के नीचे वाले मैदान में भ्रपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते ले ग्राया। मैंने एक खड़ी चट्टान के नीचे खूंटी गड़वाई। चट्टान के ऊपर भ्रौर इर्द-गिर्द काफ़ी ग्राड़ थी। सामने खुला हुग्रा था। मैंने वहाँ एक छेददार ग्रोट बना ली ग्रौर मैं इस ग्रोट वाली चट्टान पर जाकर बैठ गया। गड़िरया भेड़ बकरियों को चराते चराते एक बकरे को खूँटी से बांध कर बाक़ी को दूर हटा ले गया। गड़िरया ग्रोझल हुग्रा था कि खूंटी से बंधा बकरा मिमियाया। बकरे का पैर रस्सी से बंधा था। वह भागने के लिये उछल रहा था ग्रीर में में का शोर कर रहा था। मेरा कलेजा धकधका रहा था। तेंदुग्रा चुल के बाहर ग्राया। उस समय घड़ी में ठीक बारह बजे थे। जाड़ों के दिन थे। घूप कड़ी न थी। मैंने बन्दूक़ संभाली।

तेंदुग्रा तपाक के साथ बकरे पर ग्राया। जंगली तेंदुये को उस दिन मैंने पहली बार देखा था। पीली मटमैली भूमि पर गहरे काले बड़े ग्रौर छोटे धब्बे। बड़ी बड़ी मूछें, चौड़े पन्जे ग्रौर बहुत ही लचीली देह। तेंदुये को देखते ही बकरे ने सिर नीचा कर लिया। मिमियाना ग्रौर उछलकूद सब बन्द।

तेंदुग्रा बकरे पर चढ़ गया। वह छलाँग भर कर उसे जीवित ही उठा ले जाना चाहता था, परन्तु खूँटी ग्रौर रस्सी मजबूत थी। मेरे पास उस समय २७५ बोर राइफिल थी। मैंने उसके ग्रगले कन्धे का निशाना साधा, परन्तु उसकी लचीली देह गित के कारण चंचल थी, इसिलये निशाना जोड़ने में दो चार क्षण लग गये। मेरी बग़ल में नीचे हट कर एक शिकारी बैठा था। मुझको विलम्ब करते देखकर उसकी ग्रांख में क्षोभ ग्रा गया। उसने एक क्षुड्थ संकेत किया। मानो कह रहा हो, 'क्या कर रहे हो ? क्यों देर लगा रहे हो ?'

मैंने तुरन्त लिबलिबी दबाई। धड़ाके के साथ ही तेंदुम्रा सिमटा ग्रीर बिजली की कोंघ की तेजी के साथ ग्रपनी चुल में चला गया। मेरा साथी शिकारी चट्टान से उतर कर बकरे के पास गया। बकरा बिलकुल बच गया था।

मेरे साथी ने कहा, 'गोली चूक गई।' मुझको विश्वास था कि नहीं चूकी, परन्तु मैंने कहा, 'शायद चूक गई हो।'

इसके बाद उस स्थल पर गड़रिया भी दौड़ता हुआ ग्राया। उसको ग्रपने बकरे की चिन्ता थी, जब उसने देखा बकरा सही सलामत है, तब उसने चैन की सांस ली; तेंदुआ मरा हो या न मरा हो, बकरा तो बच गया।

मैं भी श्रपने श्रासन से उतरा।

मैंने ठौर को टटोला। एक बूंद रक्त की दिखलाई पड़ी। साथी से कहा,

'तेंद्रये पर गोली पड़ गई है।'

चुल की स्रोर जरा स्रौर स्रागे बढ़े। खून का फ़ब्बारा सा लगा चला गया था। परन्तु तेंदुस्रा चुल में घुस गया था। घायल तेंदुस्रा बड़ी खतरनाक चीज है। गांव के कुछ लोग स्रा गये स्रौर वे चुल में घुस पड़ने की चाह प्रकट करने लगे। मैंने रोक दिया।

दो घण्टे के बाद एक लड़का चुल में घुस गया। तेदुश्रा मर वुका था, परन्तु उसके स्थान तक पहुँचने के लिये हिम्मत चाहिये थी। वह उस लड़के में काफ़ी थी। लड़का तेंदुये को चुल के बाहर घसीट लाया। गोली कन्धे के जोड़ से जरा नीचे पड़ी थी, नहीं तो तेंदुग्रा ठौर पर न जा पाता । खाल छिलवाने पर उसके शरीर का निरीक्षण किया । जान पड़ता था जैसे लोहे के तारों से गसा हम्रा हो ।

तेंदुग्रा बड़ा वहादुर, चालाक तेज ग्रौर कस वाला जानवर होता है। शेर की ग्रपेक्षा कही ग्रधिक फुर्तीला ग्रौर हिंसी।

इसी स्थान पर कुछ महीने बाद मैं फिर म्राया । म्रंधेरी रात में उसो खूटी वाले स्थान पर खूंटी ठुकवा कर बकरा बंधवाया । बकरा बांधने वाले ने उसकी गर्दन में रस्सी बांधी । मैंने मना किया । रस्सी किसी एक म्रगली टांग में बांधो जाती है । गर्दन की रस्सी तो यों ही बकरे की जान उसी के झटकों से ले लेगी ।

रात में, उन दिनों, मुझको राइफिल चलाने का श्रभ्यार न था। दुनाली लाया था। दुनाली में कार्त्स डाल कर घोड़े चढ़ा लिये। थोड़ी देर बन्दूक को हाथों में साधे रहा। भोजन कुछ ग्रधिक कर ग्राया था, इसलिये सांस भर रही थी। बन्दूक को जांघों पर रख लिया।

बन्दूक को जांघों पर रक्खा था कि तेंदुग्रा तड़ाक से ग्राया। बकरे पर झपटा। मैंने बन्दूक उठाई, परन्तु सीधी न कर पाई थी कि तेंदुये ने एक झटके में रस्सी को तोड़ दिया ग्रौर पलक मारते बकरे को उठा ले गया। बन्दूक चलाने की नौबत ही न ग्रा पाई। मैं लज्जा में डूब कर रह गया। ग्राछताता-पछनाता उस ठौर से नीचे उतरा। मेरा दोष कम था, उस रस्सी का दोष ज्यादा। परन्तु, मैने सारी जिम्मेदारी रस्सी की कमजोरी ग्रौर बकरे को बांधने वाले के ग्रविवेक पर डाली। जब गाँव में पहुँचा तब मैने ग्रपने बचाव में यही दलील पेश की। गाँव वालों को लोग बहुत सीधा समभते हैं। मेरी कल्पना कुछ उल्टी है। मेरी दलील उनके मन में बिलकुल घर नहीं कर रही थी। वे लोग शरारत के साथ व्यङ्ग करने लगे।

'हां बाबू साहब तेंदुग्रा जरा बहुत ज्यादा फुर्तीला जानवर होता है।'

'बहुत से शिकारियों को उससे डर लग जाता है। हाथ कुन्द हो जाता है, बन्दूक़ नहीं चल पाती।'

'ग्ररे साहब, होता ही रहता है। गड़िरये के बहुत से बकरें तेंदुग्रा यों भी पकड़ ले जाता है। एक ग्रीर न सही।

परन्तु सबसे ज्यादा चुस्त व्यङ्ग एक बहुत सीधे दिखने वाले का था। उसने एक कहानी ही कह डाली।

बोला, 'कुछ दिन हुये एक अंग्रेज जण्ट तेंदुये का शिकार खेलने आये। कांटों का एक छोटा सा परकोटा बनाकर उसके भीतर बैठ गये। चपरासी को भी साथ बिठला लिया। बकरा उस परकोटे के बाहर थोड़ी ही दूर खूंटी से बंधा था, जितनी दूर आप बधवा कर बैठे थे। तीन तेंदुये एक साथ आ गये। साहब ने बन्दूक छोड़कर अपनी पतलून संभाली। तेंदुये मजे में बकरे को मार कर वहीं खाकर डकार लेते चले गये। साहब ने पतलून सभाली। बन्दूक चपरासो के कन्धे पर रक्खी और डेरे पर चल दिये। डेरे पर पहुँच कर चपरासो से बोले,—

कांटों की ऐसी बुरी भ्राड़ सामने भ्रा गई थी कि ठीक ठीक दिखलाई ही नहीं पड़ता था। चपरासी नासमझ था। उसने कहा—साहब ग्राप तो भ्रसल में डर गये। जंट ने बिचारे चपरासी को ठोक डाला। बाबू साहब, बड़े भ्रादिमयों की बात कौन कहे।

मुझको हँसी भ्रा गई। उन लोगों ने क़हक़ हे लगाये। उनकी कहानी भ्रौर क़हक़ हे का निशाना मैं ही था। रस्सो की कमज़ोरी वाली बात उनके मन में ज़रा भी जगह न पा सकी। मैं उनसे कह भी क्या सकता था? परन्तु उस दिन की चूक हृदय में छुरी की तरह चुभ गई।

शीघ्र ही कुछ दिनों बाद मैं एक छुट्टी में उसी गांव में गया। तेंदुये के उत्पात का समाचार मुझको झाँसी में मिलता रहता था। ग्रव की बार मैं निश्चय करके चला था—गाँव वालों को ठठोली करने का ग्रवसर न दूँगा। प्रवल रस्सी ग्रीर गहरे गड़े हुये मजबूत खूंटे से बकरे को बंधवाऊँगा। करामत साथ था।

हम दोनों पहाड़ी के नीचे नीचे गांव की ग्रोर रास्ते रास्ते चले जा रहे थे। हमारे ग्रागे ग्रागे सौ डेढ़ सौ डग के ग्रन्तर पर गांव के ढोर ग्रपनी सारों को लौट रहे थे। सूर्यास्त नहीं हुग्रा था।

रास्ते के ठीक ऊपर एक चौड़ी-चकली चट्टान पर जो रास्ते के तल से लगभग पन्द्रह फीट ऊँची थी, मैंने कुछ गोलमटोलसा देखा। मैं दबे पैर धीरे धीरे बढ़ा। सन्देह की निवृत्ति हो गई। वह गोलमटोल पदार्थ तेंदुये के सिवाय श्रीर कुछ न था। जाते हुये ढोरों को ताक रहा था। सोचता होगा एकाध पिछड़ जाय तो दे मारूँ। जब मैं उसके बिलकुल निकट पहुँच गया, तब उसने मुझको देखा। वह दुबक गया। पीछे न खिसक पाया। दुनाली में उस समय हिरन मार छर्रे के कार्तू स थे। कार्तू स बदलने का मौका नहीं था। मैंने तुरन्त एक नाल उस पर खाली करदी। तेंदुग्रा छर्रे के धक्के से पीछे उचटा ग्रौर ग्रदृश्य हो गया। मैंने इतने पास से बन्दूक चलाई थी कि यदि तेंदुग्रा जरा सी उचाट मार कर मेरे ऊपर ग्रा कूदता तो कुछ पलों में ही मेरा ढेर हो जाता। परन्तु करारी चोट खाकर भी तेंदुग्रा पीछे कैसे चला गया?

मैं इसी विचार में डूबता उतराता गाँव में आया। गांव वाले मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करते थे। मैंने उनको सुनाया। बन्दूक़ का शब्द उन लोगों ने सुन ही लिया था। जब मैंने घटना का व्योरा सुनाया तब वे तो नहीं हँसे, पर मैं हँसता रहा।

मैने कहा, 'शायद चूक गई हो।'

उन लोगों ने प्रतिवाद किया । इतने में सूर्यास्त हो गया ग्रौर रात ग्रा गई । रात को ग्रौर ग्रधिक कुछ नहीं हो सकता था । मैं वहीं बस गया ।

सवेरा होते ही तेंदुये की ढूँढ़ खोज हुई। जिस स्थान से मैंने बन्दूक चलाई थी उसके बग़ल में एक पुखरिया थी। उसमें पानी था। पानी के पास ही खून का बाता लगा हुम्रा था। हम सबको विश्वास हो गया कि तेंदुम्रा घायल हो गया है, परन्तु उसके साथ ही इसमें भी सन्देह न था कि हिरनमार छरें की मार खाकर भी उसमें काफ़ी बल बना रहा श्रौर यदि उसको धुन बँध जाती तो घायल होते ही वह मेरे ऊपर टूटता, श्रौर, उसका जो फल होता उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

करामत ग्रौर मैं चुल के भीतर घुसे—बन्दूक़ें ताने हुये। वहां खून ही खून पड़ा था। परन्तु तेंदुग्रा वहां न था। चुल के बाहर ग्राकर हम लोगों ने सावधानी के साथ तेंदुये की खोज पहाड़ी के ऊपर की। जहां पर मैंने उसके ऊपर बन्दूक़ चलाई थी, वहां से कुछ गज़ के फ़ासले पर तेंदुग्रा मरा हुग्रा पड़ा मिला।

तेंदुग्रा इतना गांठ गठीला श्रौर प्रबल पुट्टों वाला जानवर होता है कि जब तक 'हिरनमार' दानें गर्दन, सिर या कन्धे के जोड़ पर न पड़ें वह शीघ्र नहीं मर सकता, श्रौर ऐसी हालत में उसका घायल पड़ा रहना ढोरों श्रौर मनुष्यों के लिये समान संकटजनक है।

तेंदुये के स्वभाव की जानकारी न रखने के कारण मैं कई बार संकट में पड़ा, परन्तु मुक्ते मखौल भी काफ़ी मिला।

एक बार कुछ मित्रों के साथ सारौल गया। सारौल झांसी से लगभग २२ मील उत्तरपूर्व में है। ऊँची पहाड़ियां हैं। तेदुश्रों ग्रौर लकड़भगों के रहने के लिये उनमें काफ़ी पोलें हैं। थोड़ी दूर पर बीजोर-बाघाट गांव हैं। बाघाट महाभारत का वाकाट है जैसा कि स्व० काशीप्रसाद जी जायसवाल ने तय किया है। बाघाट में कई गुफा चित्र (Cave Paintings) हैं जिनकी ग्रायु लगभग पांच हजार वर्ष कृती जा सकती है।

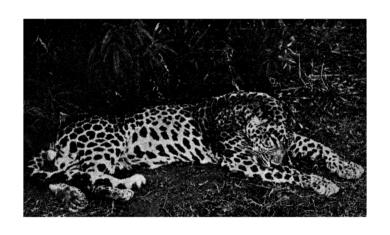

तेंदुग्रा

सारौल में भी कुछ हैं श्रौर एक के ऊपर श्रनेक रक्खे हुये बड़े-बड़े शिलाखंड भी। पहले तो मैं इनको ज्वालामुखियों के प्राचीन उपद्रवों की किया समझ कर सन्तोष कर लेता था, परन्तु श्रब मेरा ख्याल है कि ये शिलाखण्ड श्रादिम मनुष्यों ने श्रपने किसी महोत्सव के स्मारक में रक्खे हैं, श्रथवा श्रपने बड़े लोगों के शवों को इनके नीचे गाड़ा है।

सारौल के पूर्व में पहाड़ियों से घिरा एक तालाब है। एक ग्रोर उस पर चन्देली बन्ध है। तालाब बड़ा तो नहीं है, पर बहुत ही मुहावना है। जेठ के महीने में यह बिलकुल सूख जाता है। इसमें वहां के कुछ लोग ग्रस्थायी कुयें खोद कर गिंमयों में भटे भाजी कर लेते हैं।

हम लोग सारौल पहुँचकर इसी तालाब में जा बैठे। साथ में पड़ोस के एक बड़े जिमींदार भी श्रायेथे। खाना वे बांध लायेथे वह बहुत थोड़ा था। इधर हम थे सब के सब पक्के सात!

खाना सारौल में बनने लगा। वहाँ ग्राते ही खबर मिली थी कि पहाड़ियों में ४, ६ तेंदुये हैं ग्रौर वे रात को सूखे तालाब के उथले खोदे हुये गड्ढों में पानी पीने के लिये ग्राते हैं। इस तरह के गड्ढों तालाब में तीन चार थे। हम सब बटबटा कर इन गड्ढों पर जा बैठे या लेटनी लगा गये। मैं जिमींदार साथी सहित एक गड्ढे पर जा बैठा। गड्ढों से दिन में ढेंकली द्वारा भाजी भटों को पानी दिया गया था। पानी ऊपर के खदरों में भरा था। भटोही वाले ने बतलाया कि तेंदुये ग्राठ बजे रात के लगभग खदरों में पानी पीने ग्राते हैं, भटोही में

लोटते-पलोटते हैं ग्रौर पर्याप्त मनोरंजन के उपरान्त शिकार की टोह में चल देते हैं—वैसे में यदि कोई हिरन या चीतल ग्रा गया तो उसको समेट-समाट कर चल देते हैं। मैंने सोचा यहाँ तो तेंदुग्रा भटे—भाजी की ही तरह सुलभ हैं! ग्रपने जिमीदार साथी की सलाह ली। देहात में रहते हुये भी वे तेंदुये के विषय में मुझसे भी बढ़कर ग्रनजान थे। सलाह से तै हुग्रा कि पानी भरे खदरे से केवल दो तीन हाथ के ग्रन्तर पर बैठ जाना हितकर होगा। ग्राड़-ग्रोट का सवाल ग्राया। वहाँ कुछ टूटे-फूट पुराने-धुराने घड़े पड़े थे। ग्राड़ ग्रोट ग्रीर स्वरक्षा के लिए इनको बहुत काफ़ी समझा गया। मैंने ग्रपने ग्रीर पानी भरे खदरे के बीच में इन टूटे हुये घड़ों का एक लम्बा-सा ग्रटम्बर लगाया ग्रौर बन्दूक साधकर तेंदुग्रों के ग्राने की प्रतीक्षा करने लगा।

मेरी किसमत प्रबल थी, इसिलये मेरे साथी को मुझसे भी ज्यादा भूख लग ग्राई। वे ग्रपनी बन्दूक एक तरफ रखकर भटों की तलाश में चुपचाप हाथ फेकने लगे!

इतने में सांभर बोला। चीतल क्रके ग्रौर चिड़ियां चहकीं। उस सुनसान स्थान में ये ध्वनियां मोहकता बरसाने लगीं। जेठ का महीना था, परन्तु तालाब में हवा ठंडक को उंड़ेल सा रही थी। रात ग्रन्धेरी थी। तारे धुले हुये से ग्राकाश में चम-चमा रहे थे। ऐसा लगता था कि रात भर चाहे भूखे बैठे रहें, परन्तु रंग में भंग करने वाला कोई पास न ग्रावे। मेरे जिमींदार साथी कुछ ग्रौर सोच रहे थे—ग्रौर कुछ कर भी रहे थे। उन्होंने तीन-चार बेंगन तोड़े, कमीज की झोली में

उनको कसा ग्रौर ग्रपने मोर्चे पर जा डटे । बन्दूक़ एक तरफ़ रखली, पर उनकी सारी कारिस्तानी का पता मुझको तब लगा, जब दो तेंदुये मेरे सिर पर ग्रा गये ।

तंदुये पानी पर श्राये । मेरे श्रौर उनके बीच में केवल ढाई तीन हाथ का श्रन्तर था । मैंने सोचा श्राज लिखा गया नाम पक्के शिकारियों में । यह नहीं जानता था कि बन्दूक के चलते ही वे दोनों सिर पर सवार होते श्रौर कच्चे शिकारियों की सूची तक में नाम लिखे जाने की नौबत न श्राती । मैंने चलाने के लिये बन्दूक उठाई थी कि मेरे साथी ने कड़कड़ाहट के साथ भटे चाबने मुराने शुरू कर दिया । तेंदुशों ने सुन लिया । उनकी तेज श्रांखों ने मेरे साथी के डील डौल को भी देख लिया श्रौर वे छलांग मार कर भाग गये । मैं बच गया श्रीर मेरे साथी पकड़े गये । वे इतनी, मौज श्रौर श्रोज के साथ भटे चबाये चले जा रहे थे कि हँसी के मारे नाकों दम श्रा गया । थोड़ी देर में खाना भी श्रा गया ।

रात भर मजे में सोये। पौ फटने के पहले जाग पड़े। हाथ मुंह धोकर बैठे थे कि तड़का हुग्रा। पहली पौ फटी। सामने पहाड़ी पर ग्राँख गई तो देखा कि एक तेंदुग्रा बैठा हुग्रा है।

झटपट उठकर पहाड़ी का चक्कर काट कर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से तेंदुम्रा बहुत पास पड़ता था। परन्तु जब तक वहाँ जाकर खड़े हुये, तेंदुम्रा सामने की दूसरी पहाड़ी पर जा पहुँचा। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सँकरा मार्ग था। पहाड़ी दूर न थी। राइफ़िल की मार में तेंदुम्रा था। सूर्योदय हो रहा था। तेंदुम्रा बाल-रिव की स्रोर मुँह किये हुये खड़ा था। मैं उसको देखकर मुग्ध हो गया। राइफ़िल कन्धे से जोड़कर नीची कर ली।

तेंदुये ने पूंछ हिलाई, ऊँची की ग्रौर गर्जना शुरू किया। मुझको उस समय वह गरज बड़ी जादू भरी लगी। गरज पहाड़ियों को गुँजा रही थी ग्रौर लौट लौटकर कहीं समा रही थी।

मेरे साथी ने धीरे से कहा, 'कैंसा म्राड़ा खड़ा है ! पत्थर पर बन्दूक़ साधकर चलाइये खांद नहीं छोड़ेगा। वहीं पड़ा हुम्रा म्रभी मिल जायगा।'

परन्तु मैं मुग्ध था। बन्दूक न चला सका। कई मिनिट तक तेंदुये के उस व्यापार को देखता रहा। भ्रम हुग्रा कि यह श्रपनी बोली में सूर्य को नमस्कार कर रहा है।

तेंदुग्रा वहां से चल दिया। मेरे सब साथी मुझसे निराश हये।

दिन भर लू चलती रही, परन्तु मैं, शर्मा जी श्रौर करामत के साथ पहाड़ियों में घूमता रहा। एक पहाड़ी की गुफा के सामने तेंदुये के पन्जों के टटके निशान मिले। मैंने बकरा मंगवाया। एक चट्टान पर श्राड़ बनाकर सन्ध्या के काफ़ी पहले बैठ गया। ऊपर से लू सेंक दे रही थी श्रौर नीचे से गरम चट्टान, परन्तु शिकार की धुन में कुछ भी न खला।

सन्ध्या का भुटपुटा होते ही तेंदुग्रा चुल से बाहर निकला। निकल कर बकरे पर झपटा नहीं, ठमठमा गया। मैंने उसको बकरे पर श्राने का समय नहीं दिया। छर्रे वाला कार्त्स चलाने की गलती नहीं की, गोली का कार्त्स चलाया। परन्तु जल्दी कर दी। गोली उसके पेट पर पड़ी श्रौर पार हो गई। तेंदुग्रा गिरता पड़ता जंगल की राह पकड़ गया। सवेरे तलाश किया। लगभग पौन मील पर एक नाले में श्रधखाया मिला।

दूसरे दिन पःस के एक गांव में एक तेंदुये की खबर मिली। वह घरों मे घुसकर बच्छे बिछयों को उठा ले जाता था ग्रीर गायों तक को मार देता था।

मचान बांध कर बैठा। बकरा खूँटी से बांध लिया। पास के एक खेत में गायें बैठी थीं। तेंदुये के ग्राते ही गाये ग्रपने दुश्मन पर टूट पड़ीं। तेंदुग्रा उनके भुण्ड के बीच में फँस गया। मचान के पास होते हुये भी बन्दूक नहीं चलाई जा सकती थी। शायद किसी गाय को लग जाय। इसलिये मैं रह गया। तेंदुग्रा भी किसी तरह ग्रपनी जान बचा कर गायों के बीच में से निकल भागा!

तेंदुये के बराबर ढीठ शायद ही कोई ग्रौर जानवर होता हो।

इस घटना के कई महीने बाद मुझको एक तेंदुये की खबर मिली। वह बहुत उपद्रव करने लगा था। ग्रौर इतना चालाक था कि कई शिकारियों को धोका देगया। इन शिकारियों ने उसकी चुल के पास मचान बनाकर बकरे बांधे थे। वह उन बकरों पर नहीं ग्राया।

मैंने गांव में ही एक मकान के पीछे बेरी के पेड़ पर मचान बनवाया ग्रीर सन्ध्या के उपरान्त बकरा बंधवाकर मचान पर जा बैठा। रात चांदनी थी। तेंदुम्रा एक पहर रात गये श्राया। उस समय गांव की चहल पहल मन्द पड़ गई थी।

जैसे ही तेंदूश्रा बकरे पर श्राया मैंने बन्दूक चलाई। निशाना खाली गया। तेंदुश्रा भाग गया। मैने सोचा श्रब लौट कर नहीं श्रावेगा। परन्तु सुन रक्खा था कि ढीठ श्रौर निडर होता है, शायद लौट पड़े।

चले हुये कार्तू स को नाल से हटाकर उसमें दूसरा कार्तू स डालकर सोच ही रहा था कि बैठूँ या डेरे पर जाकर लम्बी तानूं कि तेंदुग्रा बकरे पर फिर ग्रा गया ! उसने बकरे को छू भी न पाया था कि गोली चल गई—ग्रौर तेंदुग्रा समाप्त हो गया।

एक बार मचान पर मैं शर्मा जी के साथ बैठा था। चांदनी घुँघली थी। जब तक चांदनी रही बकरे पर ग्राने वाले तेंदुये को शर्मा जी ने तीन बार निशाना बनाया ग्रौर तीनों बार गोली चूकी। ग्रँधेरा होने पर तेंदुग्रा फिर ग्राया। चौथी गोली भी चूक गई। ग्राध घन्टे बाद वह फिर ग्राया! ग्रब की बार शर्मा जी ने उसको खतम कर दिया।

तेदुमा मरे हुये तेंदुये को खा जाता है। एक बार तेंदुमा घःयल होकर एक टोर की म्रोट में जा पड़ा। रात के कारण उसको उस समय न ढूँढ़ पाया। सवेरे जो देखा तो पेट की तरफ़ से खा लिया गया था। पास ही धूल में उसको भक्षण करने वाल तेंद्रये के पन्जों के निशान थे।

तेंदुये को बंधे हुये बकरे पर प्रायः सन्देह हो जाता है, यिद बहुत से चरते हुये बकरों में से एक को खूँटी से बाँध लिया जाय तो वह समझता है कि यह बकरा अकस्मात अटक गया या भटक गया है और वह उस पर झपटने में देर नहीं लगाता। मैंने कई बार इस योजना को प्रयुक्त किया है और कभी विफल नहीं हुआ। परन्तु यह साधन सदा सुलभ नहीं होता। प्रायः मचान या हंकाई का सहारा लेना पड़ता है। हकाई में तेंदुये का मारना कई उपकरएों पर निर्भर है। हांके वाले अच्छे हों, जिस लगान पर शिकारी की बैठक हो वह साफ़ स्थान हो, तेंदुआ उछलता कूदता न आ रहा हो और शिकारी का हाथ जरा सधा हुआ हो। परन्तु मचान के शिकार में इतनी अड़चनें नहीं हैं। यदि कोई अड़चन है तो यह तेंदुआ आवे और न आवे।

मुझको तो अनेक बार कोरी आंख सवेरा हुआ। परन्तु रात भर जागते हुये, प्रतीक्षा करते हुये, असल्य बड़े बड़े तारों पर आँख फिसलाते हुये, विलक्षण बोलियों को सुनते हुये और आंगड़ाते हुये भी कुछ प्रमोद मिलता ही है। उस शान्त एकान्त में मनके न मालूम किन किन कोनों से क्या क्या विचार और कल्पनायें उठती बैठती हैं।

मचान पर न बैठकर भूमि पर भी बाजे बाजे शिकारी बैठते हैं। ग्राड़ ग्रोट ग्रवश्य बना लेनी पड़ती है। इस प्रकार की शिकार में संकट ग्रौर ग्रोज दोनों ही एक सी मात्रा में मिल सकते हैं। मैं भी समतल भूमि पर कांटों की ग्राड़ बनाकर कई बार तेंदुये की शिकार के लिये बैठा, परन्तु सफल कभी नहीं हुग्रा। ग्रमुभव निस्सन्देह विलक्षण प्राप्त हुये।

एक बार एक अच्छी खासी आड़ बनाकर बैठ गया। आड़ के आगे एक पगडंडी थी। पगडंडी से पन्द्रह फ़ीट की दूरी पर बकरा बांध लिया था। आड़ के मध्य में एक छोटा सा छंद बना लिया था जिसमें होकर बकरे को और बकरे पर आने वाले को देखा जा सके।

सन्ध्या के पहले हो जा बैठा। श्रीर, सूर्यास्त के पहले तेंद्रग्रा ग्रा गया। परन्तु वह बकरे पर नहीं गया। पगडण्डी से मेरी स्रोट के पास से बिलकुल सटकर निकला। बन्दूक नीचे रक्खी हुई थी। उसको उठाने का समय न मिला। तेंदुग्रा तीन चार फीट के फ़ासले पर से निकला। कुशल हुई कि मेरी ग्रोर से हवा का रुख तेंदुये की ग्रोर न था। रुख उल्टा था। तेंद्रग्रा इतने पास से निकला कि मैं उसकी मूँ छों को गिन सकता था। उसकी ग्राँखें प्रचण्ड थीं ग्रौर जबड़ा नीचे को जरा लटका हम्रा। धरती पर पन्जा रखने के समय शब्द होता नहीं है, इसलिये जान न पड़ा कि किस दिशा से ग्राया। मैं टकटकी लगा कर बकरे की ग्रोर देखने लगा। कूछ पलों बाद तेंदुग्रा बकरे के पास गया ग्रीर बराबरी पर खड़ा हो गया । बकरा सिर नवाये था । बिलकुल गुमसुम । मैंने बन्दूक सम्भाली । देखुँ तो पीछे से यकायक एक डकराती हुई गाय ग्रा रही है। शायद वह बकरे को बचाना चाहती थी, परन्त् ग्रपनी रक्षा के लिये सचेत थी। तेंदुग्रा वहाँ से हट गया। न

तो वह गाय पर झपटा ग्रौर न बकरे से बोला । तेंदुये के चले जाने पर गाय भी भाग गई । मुझको इस समग्र व्यापार पर विस्मय था । विस्मय में पड़ा था कि बकरे के पास एक लकड़भग्गा ग्राया ।

लकड़भगों का अगला हिस्सा भारी होता है श्रौर पिछला पतला। दुम छोटी। मुँह बहुत बड़े कुत्ते जैसा। इसके शरीर पर धारें होती हैं। शरीर से बहुत दुर्गन्धि निकलती है। यह घोड़ों, गधों और कुत्तों का परम शत्रु है, परन्तु होता अत्यन्त डरपोक है। एक लकड़भगा दूसरे लकड़भगों को मरी हालत में तो खा ही जाता है, अपने घायल सहवर्गी को भी नहीं छोड़ता। सड़ा-गला मांस, नई पुरानी हिंडुयां सब चबा जाता है।

मैं इससे पहले अनेक लकड़भगे मार चुका था। इस लकड़भगो पर अपना कार्त्स खराव नहीं करना चाहता था। परन्तु हटाता तो किस तरह ? ग्रासपास कोई कंकड़ पत्थर भी न था कि फेक कर उसको डरवाता। उधर बकरे की जान खतरे में थी। परन्तु उसका बचाने वाला वहीं छिपा था।

वह था तेंदुग्रा । ग्रपनी घात में बैठा था । रात होने पर बकरे पर ग्राता, पर यह घृगास्पद ग्रागन्तुक—लकड़भग्गा— पहले ही ग्रा गया !

तेंदुये ने वहीं से छिपे छिपे एक हलकी घुड़की दी। घुड़की के सुनते ही लकड़भगों के होश क्रच कर गये। बेतरह भागा। परन्तु भाग कर भी उसने प्राण न बचा पाये। तेंदुग्रा उस पर झपटा—वह लकड़भगों को उसकी ग्रनधिकार चेष्टा का

## दबेपॉव

दण्ड देना चाहता था। लकड़भग्गा थोड़ी ही दूर भाग पाया था कि तेंद्ये ने उसको घर दबोचा।

फिर उन दोनों का जिस भाषा में वाद-विवाद हुन्ना वह ग्रवर्णनीय है, क्योंकि केवल ध्वन्यात्मक थी।

घबराये हुये लकड़ भगे की बोली फटे हुये भोंपू जैसी होती है। तेंदुये की मार के मारे वह अपना फटा हुआ भोंपू पूरे जोर के साथ बजा रहा था और तेंदुआ हुं कार भरी हूं हूं से उसका पलेथन बना रहा था। यह सब मेरे स्थान से कुछ डगों पर हो रहा था। मैं अपने कांटों में हो कर अत्यन्त उत्सुकता के साथ देख रहा था। सोचता था कि ये दोनों अपने अखाड़े को जरा और विस्तृत कर दें तो मेरी ओट की और मेरी भी खैर नहीं। इस पर भी मैंने बन्दूक नहीं चलाई। मैं इस युद्ध का अन्तिम परिगाम देखना चाहता था।

ग्रन्तिम परिणाम, जैसा कि ग्रनिवार्य था, वैसा ही हुग्रा। लकड़भगों को तेंदुये ने चीर फाड़कर फेक दिया। पर खाया नहीं। लकड़भगों के नाखून लम्बे होते हैं, ग्रौर पन्जा बड़ा। उसके नाखून तेंदुये की तरह गद्दी के ग्रगले भाग के भीतर छिपे नहीं रहते। यही कारण है कि जब वह चलता है, पृथिवी पर नाखून रगड़ खाते हैं ग्रौर ग्रावाज करते हैं। लोगों को भ्रम होता है कि लकड़भगा ग्रपना पिछला धड़ घसीटकर चलता है, इसलिये शब्द होता है।

उस लकड़भग्गे ने तेंदुये को ऋपने लम्बे नाखूनों और बड़ी बड़ी दाढ़ों से घायल कर दिया था, परन्तु बहुत नहीं, क्योकि युद्ध थोड़ी सी देर तक ही चला था। तेंदुग्रा लकड़भगों से निबटकर बकरे के लिये एक पीछे वाली झाड़ी में जा छिपा। वह गत युद्ध के परिश्रम के कारण हांफ रहा था श्रोर शायद ग्रपने घावों पर जीभ फेर रहा था— दिखलाई तो पड़ नहीं रहा था, केवल शब्द सुनाई पड़ रहा था।

रात गहरी हो गई। बकरा थकथका कर बैठ गया, झाड़ी के पीछे से तेंदुये की हांफ ग्रौर जीभ फेरने का शब्द काफ़ी देर पहले बन्द हो चुका था। जमीन पर बैठने के लिये मेरी गांठ में टाट का केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। प्रतीक्षा करते करते ग्रधीर हो गया। सोचा जरा खड़े होकर देखू ग्रोट के बाहर के जगत का क्या हाल है। बकरे के बैठ जाने से विश्वास हो गया था कि तेंदुग्रा कही दूर चला गया है।

मैं जैसे ही खड़ा हुग्रा तेंदुये ने झाड़ी के पीछे से छलांग मारी ग्रीर द्रुतगित से जगल में भाग गया। मैंने उस स्थान पर ग्रीर ग्रिधिक ठहरना व्यर्थ समझा ग्रीर बकरे को बगल में दाबकर गांव चला ग्राया।

तेंदुये की ग्रांख कान बहुत तेज होते हैं। वह मूछों के सहारे भी बहुत सी ढूंढ़ खोज कर लेता है। मचान पर बैठकर कई बार मैंने जरा सा शब्द करके ग्रवसर को खो दिया। कभी मचान जरा सा चरमरा गया, कभी कमरपेटी थोड़ी सी चिकचिका गई ग्रौर कभी जेब में पड़ा हुग्रा कोई काग़ज या चमड़े का बटुग्रा ही तेंदुये के खिसक जाने का कारएा बन गया।

मचान पर घंटों चुपचाप बैठे रहना एक बहुत ही कष्ट-साध्य प्रयास है। भरपेट भोजन करके मचान पर बैठना तेंदुये को खो देने का पूर्व-निश्चय तो कर ही देता है ग्रौर भी कई दंड देता है। बार बार प्यास लगती है। भर भर कर सांस लेनी पड़ती है ग्रौर बार बार ग्रासन बदलनी पड़ती है। ऐसी दशा में मचान पर न बैठकर घर की चारपाई पर करवटें बदलना कहीं ज्यादा ग्रच्छा।

तेंदुग्रा जंगल में छः सात बजे श्रौर गांव में गायरे पर ग्यारह बारह बजे रात तक श्रा जाता है। यदि उसको श्रारम्भ में दुबिधा दिखलाई पड़ी तो बाद को श्राता है, परन्तु श्राता ग्रवश्य है। उसकी लम्बी प्रतीक्षा शिकारी के धैर्य की कसौटी है।

सन्ध्या होते ही पहले खरगोश दिखलाई पड़ते हैं। शिकारी इसको ग्रसगुन मानते हैं। ग्रसगुन इसिलये कि खरहे के ग्राने की जगह तेंदुये से खाली होनी चाहिये। जहां कोई खुटका होगा वहां खरहा ग्राने ही क्यों चला ? परन्तु जंगल में खरहे इतनी ग्रधिक संख्या में होते हैं कि किसी विशेष स्थान में तेंदुग्रा हो या न हो खरहा तो सूर्यास्त के समय बाहर निकलेगा ही।

मैं जब मचान के ऊपर जा बैठा और बकरा बँधवा लिया, तब ग्राधी घड़ी बाद ही मचान के नीचे और ग्रासपास कई खरहे ग्राये गये। सूर्यास्त होते होते तेंदुग्रा भी ग्राया।

तेंदुग्रा ग्राकर बकरे की बगल में खड़ा हो गया। उसने बकरे को सूंघा भी! बन्दूक तैयार थी, परन्तु मैंने चलाई नहीं। देखना चाहता था कि तेंदुग्रा बकरे को सूंघ सांघकर फिर क्या करता है। वह बकरे को सूंघ सांघकर चला गया। मैं मचान पर से लगभग बारह बजे रात को उतर ग्राया।

दूसरे दिन फिर उसी मचान पर जा बैठा । खरहे श्राये ग्रौर चले गये । स्यार भी ग्राये । इनका इलाज मेरे पास था—मैंने मचान पर थोड़े से कंकड़ रख छोड़े थे ।

तड़ाक से एक कंकड़ मैंने स्यार के ऊपर छोड़ा। उसको लगा। वह भाग गया। निश्चित था कि तेंदुग्रा उस समय वहां नहीं है। मैं खाली पेट था। हांफ ग्रौर सांस की कोई चिन्ता न थी। रात भर बैठा रहना पड़ता तो भी न थकता।

गिमयों के दिन थे। नदी का किनारा। किनारे से लगे हुये भरके श्रौर छोटे छोटे नाले। इनमें करोंदी का जंगल था। करोंदी फूलों से लदी हुई थी श्रौर वाय उसकी महक से लदी जान पड़ती थी। नदी के पानी के पास चकवा चकवी बोल रहे थे। वे श्रलग न थे। रात को भी साथ ही रहते हैं। पुराने किवयों के भ्रम ने ही उनको श्रलग किया है। पानी में मछिलयां उछल उछलकर इब रही थीं। पतोखियां श्रौर टिटहरियां बोल बोल जाती थीं। रात बिलकुल श्रुंधेरी थी, परन्तु तारे निकल श्राये थे श्रौर झिलमिला रहे थे। नीले श्राकाश में टँके हुये से।

थोड़ी देर बाट देखने के बाद मैंने बन्दूक के नीचे भ्रपना टॉर्च एक रूमाल से बांधा भ्रौर बन्दूक को जांघ पर रख लिया।

एक बड़ा तारा पूर्व दिशा की भाल पर दमक रहा था। वह पेड़ के झरोखे में से साफ़ दिखलाई पड़ता था। करोंदी की मस्त महक ग्रौर उस तारे की लुभाने वाली दमक में मुझको तेंदुये की शिकार की लालसा न रही। मैं एक टक उस ग्रद्भृत तारे को देखने लगा।

इतने में खूँटी से बंधा हुग्रा बकरा चटका । उसके प्राणों की मुझको चिन्ता हुई । उस ग्रंधेरी रात में मचान के नीचे की भूमि पर वकरा एक हिलता हुग्रा छपका सा दिखलाई पड़ा ।

में समझ गया कि बकरे के पास कोई ग्रा रहा है।

एक क्षरा उपरान्त ही बकरे वाले छपके पर एक बड़ा ग्रौर लम्बा छपका जोर के साथ हिलता हुग्रा दिखलाई पड़ा। साथ ही बकरे की 'में में' सुनाई पड़ी। उसी बड़े छपके की सीध में दुनाली हो गई। टॉर्च का बटन दबाते ही तेज प्रकाश हुग्रा। एक लम्बा चौड़ा तेंदुग्रा बकरे को दबोचे हुये था।

'धम' से गोली चली। वह तेंदुये को फोड़ कर बकरे को जा लगी। तेंदुग्रा बकरे को छोड़ कर दूर जा पड़ा ग्रौर थोड़ी सी हुँकारियां मार कर चुप हो गया। गोली लगने के कारण बकरा भी खतम हो गया। तेंदुये से पहले ही।

कार्त् स में पक्की गोली (Solid Ball) थी। यदि कच्ची गोली (Soft Ball) होती तो वह तेंदुये के भीतर ही रह जाती भ्रौर बकरा बच जाता। तेंदुये ने बकरे को ऐसा जकड़ लिया था कि मैं कुछ भ्रौर कर ही नहीं सकता था।

तेंदुग्रा काफ़ी लम्बा चौड़ा था। परन्तु इससे एक बड़ा शर्मा जी ने मारा था। ग्रौर, सबसे बड़ा तो वह था जिसको चिः सत्यदेव ने दिन में बैलगाड़ी पर से केवल ८, १० फ़ीट के फ़ासले पर चित्त कर दिया था। गोली खाते ही तेंदुग्रा उछला, छलांग जरा तिरछी पड़ती तो सीधा गाड़ी पर ग्राता। उस पर तुरन्त दूसरी गोली पड़ी ग्रौर वह ठण्डा हो गया। नापने पर यह दो इन्च कम ग्राठ फ़ीट लम्बा निकला था। नाप इन जानवरों का पूछ के सिरे से नाक के छोर तक लिया जाता है। इस तेंदुये का रंग ग्रौर उभार बहुत गहरा था। डीलडौल में छोटे शेर के बराबर जान पडता था।

इन जानवरों को मुलायम खाल वाला जानवर कहते हैं। इनके लिये पक्की गोली, उपयुक्त नहीं है। खाल इतनी लोचदार, इतनी लचीली होती है कि कभी कभी पक्की गोली जैसा कि कुछ लोगों का मत है—उस पर से रिपट जाती है। कच्ची गोली, चकत्ता बन जाने वाली (mushrooming) मुलायम, नोकदार गोलियां ही इन जानवरों के लिये ठीक हैं।

तेंदुम्रा साधारएा तौर पर मनुष्य पर हमला नहीं करता, परन्तु दबे पांव चढ़ भी बैठता है। घायल तेंदुम्रा तो मौत का द्वार ही है। हर साल एक न एक शिकारी घायल तेंदुये की दाढ़ों भ्रौर नाखूनों का शिकार हो जाता है।

घायल होने के बाद तेंदुये को कई घण्टे तक न खोजना सावधानी का एक नियम सा है, परन्तु परवाह इस नियम की शायद ही कोई शिकारी करता हो। फल भी उसका जो म्रानवार्य है वह होता है।

तेंदुग्रा छप्पर तोड़कर ढोर बकरी वाले घरों में प्रवेश करता है। नाखून ग्रड़ाकर दीवार पर चढ़ता है ग्रौर छोटे-मोटे जानवर को मुंह में चांपकर ले भागता है। जो कुत्ते इसको रात-रात भर भोंककर चिढ़ाते हैं उनको मिटा देने की यह गांठ सी बांध लेता है ग्रौर एक न एक रात मिटाकर रहता है। मैंने स्रपने फार्म पर खेती की रखवाली के लिये जितने कुत्ते पाले वे ज्यादा काम न करते थे तो रात को भोंकते अवश्य थे। उसने बारी बारी से सबको समाप्त कर दिया।

परन्तु तेंदुये की मुठभेड़ जब सुम्रर से होती है तब उसको छठी के दूध की याद ग्रा जाती होगी। किन्तु सुम्रर हो खीसदार।

खीसदार सुग्रर के साथ तेंदुये की लड़ाई रात-रात भर होती है। एक तरफ़ से 'हुर्र हुख' ग्रोर दूसरी तरफ़ से हुँकार की टंकारें होती हैं। यह लड़ाई दो में से एक की समाप्ति पर निबटती है। कभी कभी तो दोनों ही मर मिटते हैं। सुग्रर ग्रपनी छुरी जैसी खीसों से तेंदुये के चिथड़े उड़ाता है ग्रोर तेंदुग्रा ग्रपने पांचों हथियारों से सुग्रर की बोटियां बिखेरता है।

कभी कभी 'सेही' से भी तेंदुये की थोड़ी देर लड़ाई हो जाती है, परन्तु यह विग्रह ग्रन्पकालीन होता है। सेही के शरीर पर—पिछले भाग पर ग्रधिकतर—लम्बे नुकीले कांटे होते हैं। यह इन कांटों को, ग्रात्मरक्षा में, ग्रपने ग्राक्रमणकारी पर तेजी के साथ छोड़ती है। ये कांटे शरीर में ठस जाते हैं।

परन्तु अन्त में तेदुआ सेही को मारकर खा जाता है।

मैंने एक बार एक तेंदुश्रा मारा। जब खाल छिलवाई तो उसके पट्टों में सेही के दो काँटे निकले। घाव पुर गया था पर मांसपेशी में वे काँटे ज्यों के त्यों थे।

एक स्रोर तेंदुये के शरीर में से सीसे का एक छर्रा निकला था। किसी शिकारी का छर्रा ख़ाकर भी तेंदुये का कुछ न बिगड़ा था! कुछ लोग इसको शिकारी कुत्तों से घेरकर बर्छे से मारते हैं। परन्तु मार उसको तब पाते हैं जब वह एकाध कुत्ते की चटनी बना डालता है ग्रौर स्वयं घायल हो जाता है या बहुत थक जाता है। इस प्रकार का शिकार काफ़ी समय लेता है।

एक तरह से श्रोर उसको मारा जाता है, परन्तु वह बध है, शिकार नहीं। खिसियाये हुये गांव वाले जिनमें से श्रनेक ने बन्दूक़ देखी तक नहीं, करें भी श्रोर क्या ?

एक गहरा गड्ढा खोदा । उस पर गाड़ी का पहिया नाम मात्र के सहारे से रख दिया । एक ग्रोर, बचाकर, बकरा बांध लिया । तेंदुग्रा ग्राया, उसने बकरे पर झपट लगाई । बकरा ग्रलग, तेंदुग्रा गड्ढे में ग्रौर पहिया जा सटा गड्ढे के ऊपर । फिर जुटे गांव वाले पत्थर ग्रौर लम्बे नुकीले लठ ले लेकर ग्रौर किया उसको ठोक पीटकर समाप्त ।

तेंदुम्रा जंगल या म्रपनी वुल से सांझ के लगभग निकल पड़ता है म्रोर प्रातःकाल के जरा पहले लौट म्राता है। ठंड के दिनों में काफ़ी दिन चढ़े तक घमोरी लेता है। गर्मियों की ऋतु में वह शाम को किसी खुली सुरक्षित जगह में लेट जाता है। वहीं से म्रधमुदी म्रांखों गुन्ताड़े लगाता रहता है—शिकार की टोहटाप।

तेंदुग्रा मांदी के साथ ग्रसाढ़ ग्रीर कार्तिक के लगभग रहता है। इनकी लड़ाई भिड़ाई या मेल मिलाप का समाचार इनकी गर्जन-तर्जन देती है। सारा जंगल इनकी गूंजों के मारे उमग सा पड़ता है। एक बार ऐसे ही एक गर्जन को सुनकर मैं बन्दूक लेकर दौड़ा। गर्जन लगभग भ्राध मील दूर से भ्रा रही थी। जब मैं पास पहुँचा तब वह दूर हट गई। झाड़ी घनी थी। रेंगते-रेंगते मैं तेंदुये के पास पहुँच गया। मैंने बन्दूक नहीं सोधी कर पाई भ्रौर उसने देख लिया। वह एक हुँकार के साथ विलीन हो गया। मैं पसीना बहाता हुआ भ्रपने डेरे को लौट भ्राया।

रेंगते-रेंगते तेंदुये के पास पहुँचना समय नष्ट करना है। तेंदुये का कान इतना तेज होता है कि कोई भी इस प्रकार ग्रासानी के साथ उसको नहीं दबा सकता। इस रेंगरांग का वह स्वयं प्रचण्ड विशेषज्ञ ग्रौर पारंगत है। उसकी ही जाति वाला इस तरह उसके पास पहुँच सकता है। मनुष्य के लिये तो बहुत दुष्कर है।

तेंदुये की भिन्न भिन्न बदमाशियों के कारण कुछ लोग अपनी खीझ में उसको 'खजुहा' कहते हैं, कोई कोई नकटा— क्योंकि इसकी नाक बिलकुल चिपटी होती है—ग्रौर कोई कोई कटना ।

जिस समय यह श्रपनी लोच को फैलाता श्रौर समेटता हुग्रा जंगल में चलता है, उस समय उस पर शान बरस बरस सी जाती है। परन्तु जब उसके हत्यारेपन की याद श्राती है तब उसके लावण्य या सौन्दर्य के साथ कोई सहानुभूति नहीं रहती।

फिर भी तेंदुये की कोई कोई ग्रदा मन पर एक लकीर छोड़ ही जाती है। जब कभी कभी रात को नींद नहीं ग्राती ग्रौर मन इधर उधर भटकता है तब कुछ ऐसी स्मृतियां विचलित मन ग्रौर गहरी नींद को जोड़ने वाली कड़ियां बन जाती हैं। ग्रंधेरी रात थी, पर मोटर की तेज रोशनी थी। लिलतपूर से टीकमगढ़ जा रहा था। मार्ग ग्रच्छा न था। मोटर जरा धीरी चाल से जा रही थी। यकायक एक बड़ा तेंदुग्रा सड़क के एक छोर से दूसरे छोर को निकल गया। बड़े बड़े गुल ग्रौर चमकती हुई खाल, बड़े बड़े पट्टे सब लहराते हुये, खिचे हुये से सरपट निकल गये। ग्रांखों के सामने बिजली सी कोंध गई।

दूसरी बार सूर्योदय के पीछे इससे भी बढ़कर अनुभव मिला। गिमयों के दिन थे। करोंदी के फूल झड़ चुके थे, और कर्धई की पित्तयां भी। जंगलवर्ती एक कुयें के पास वाले गड़े में थोड़ा सा पानी भरा हुम्रा था। पास के गांव वाले लोग दुपहरी में प्रपने ढोरों को इस कुयें से खींच-खींचकर पानी पिलाते थे। उस गड्ढे में पहले दिन का बचाखुचा पानी था। मैं इस पानी के पास एक बहुत साधारण सी भांक-भंकीली श्रोट लेकर बैठा था। कल्पना थी कि सुग्रर म्रायगा।

पन्द्रह मिनिट बैठा था कि एक घूम पर गद्दी के पड़ने का हलका-सा 'धम' शब्द हुग्ना । मैंने नहीं समझ पाया । सोचा धूल पर सुग्रर का पैर पड़ा होगा ।

क्षरा उपरान्त देखा कि एक लम्बा-चौड़ा तेंदुश्रा मजे मजे पानी के गड्ढे के पास ग्रा रहा है। मैं श्रपनी ग्रोट के पीछे दबका, क्योंकि वैसे तेंदुश्रा दूर से ही मुझको परख लेता। जब वह लगभग बीस-पच्चीस फ़ीट की दूरी पर रह गया किसी सन्देह में तुरन्त ठिठक गया। उसने वायु की ग्रोर नथने पसारे। मैं समझ गया कि इसने बाव ले लिया ग्रीर श्रब दो

छलांग मार कर श्रदृश्य होता है। मैं तुरन्त खड़ा हो गया। तेंदुये ने मुझको श्रच्छी तरह देख लिया। भागने के लिये उसने एकदम उचाट ली। उधर उसने उचाट ली, इधर बन्दूक़ से हिरनमार छर्रा छूटा। परन्तु लगा उसको एक भी नहीं। दूसरा छूटा, वह भी बिलकुल खाली गया। तेंदुग्रा भाग गया।

दूसरे दिन मैं फिर उसी स्थान पर स्रौर भी जल्दी जा बैठा। जब काफ़ी दिन चढ़े तक कुछ भी न स्राया तब मैंने पास की एक झाड़ी की राह पकड़ी। मटरगश्त थी—स्राशा तो कोई थी नहीं।

मैं दबे दबे जा रहा था। एक मोड़ से पल्लवहीन कर्धई के एक झकूटे के पीछे बड़ी गठरी सी दिखलाई पड़ी। सोचा यदि घोरे घीरे बढ़ा तो निकट पहुँचने के पहले ही गठरी तिरोहित हो जायगी—मुझको सन्देह था कि कोई नाखूनी जानवर सिमटा बैठा है, परन्तु निश्चय नथा। मैंने डग बढ़ाये।

जल्दी पास पहुँच गया । गठरी भी शीघ्र खुल कर फैली । तेंदुग्रा सीधा खड़ा हो गया ।

यह तेंदुग्रा कल वाले से भी ग्रधिक दीर्घकाय था। इसके गुल कुछ ढले हुये थे। जब तक मैंने बन्दूक चलाई तब तक उसने छलांग भरी। गोली का कोई भी प्रभाव नहीं हुग्रा। एक पेड़ की डाल से टकरा कर बल खाती हुई चली गई। तेंदुये ने ग्रौर छलांगें भरीं। मैंने दूसरी छोड़ी। वह भी खाली गई। तेंदुग्रा चला गया। परन्तु मन पर गहरी छाप छोड़ गया।

एक मित्र ने इस प्रकार के जानवर की शिकार के सम्बन्ध में एक बार लालसा प्रकट की थी, 'जानवर मरे या न मरे, जंगल के सुनसान में एक बार दिखलाई ही पड़ जाय तो उसका स्मरण खोई हुई नींद को बुलवाने का काम किया करेगा।'

परन्तु शेर या तेंदुम्रा जब मरी हुई हालत में शिकारी को कहीं दिखलाई पड़ता है तो शायद मन में कोई स्थायी लीक नहीं बनती।

इन्हीं मित्र ने ग्राजमगढ़ जिले की एक घटना सुनाई थी। जंगल से शेर भटक कर किसानों के खेत में ग्रा गया। गांव भर के लट्टों ग्रीर कुल्हाड़ों ने उसको जा घेरा। वह जंगल से दूर भटक ग्राया था, इसलिये एक खड़े खेत से दूसरे खड़े खेत में जा पहुँचता था। थक गया, भूखा प्यासा रहा ही होगा। गांव वालों ने लाठियों ग्रीर कुल्हाड़ियों से मार डाला।

उसको देखकर मन में कोई स्थायी कुतूहल न जागा।

भांसी की कचहरी में पुरस्कार पाने के लिये कुछ गांव वाले एक मरे हुये शेर को गाड़ी पर रख कर लाये थे। उसको देखकर मेरे मन में भ्लानि उत्पन्न हुई थी।

सरकस के शेर श्रीर तेंदुये कुछ कौतुक दे देते हैं, परन्तु सुनसान एकान्त में चुपचाप श्राने वाले जानवर मन को जो कुछ दे जाते हैं वह टिकाऊ होता है। परन्तु उसका चरित्र खटकता है।

तेंदुग्रा रात को तो चोरी करता ही है. दिन में भी डाके डालने से नहीं चूकता। बिद्धयों-बच्छों ग्रीर गायों को तो वह बहुधा दिन में ही मिटाता है।

जब यह मनुष्य-भक्षी हो जाता है तब तो मनुष्य-भक्षी शेर भी इसके सामने ना कुछ है। इतनी हिम्मत, इतनी फुर्ती, इतनी ढिठाई ग्रौर इतनी चालाकी शेर में नहीं होती।

तेंदुये से कहीं श्रधिक भयानक तेदुनी होती है, खास तौर पर उस समय जब उसके बच्चे दूध पीते हों।

जाड़ों की बात है। बेतवा नदी के बीचों-बीच एक पथरीले ग्रीर पेड़ वाले टापू में, जिसकी केवल एक ग्रीर धार जाड़ों में रह गई थी, तेंदुनी ने ग्रपनी चुल बनाई, दो बच्चे जनें ग्रीर वहीं रहने लगी। शिकार में एक ग्राँग्रेज का साथ हो गया। उसको तेंदुये की शिकार का ग्रनुभव न था। वह चुल के ठीक ऊपर जा लेटा। मैंने पानी के पास बैठकर खाने की पोटली खोली। ग्राँग्रेज का खाना कई मील दूर पर रह गया था। शीझ भोजन प्राप्त करने का उसके पास कोई साधन न था।

मैंने सोचा बिस्कुट डबलरोटी खाने वाले से पूड़ी खाने की बात कहूँ ही क्यों ? परन्तु मनुष्यत्व-या हिन्दुस्थानियत-ने प्रेरगा की ।

मैंने पूछा, 'पूड़ी खाम्रोगे?'

उसने चाव के साथ स्वीकार किया। वह चट्टान पर से उतर ही रहा था कि लपक कर तेंदुनी आई। वह ऐसी परिस्थित में था कि बन्दूक चला ही नहीं सकता। श्रीर, मेरे हाथ पूड़ी साग के हिसाब में उलभे हुये थे। कुशल हुई कि तेदुनी ने ज्यादा पीछा नहीं किया।

कुछ समय पीछे हम लोग चुल के पास जा टिके। तेदुनी चुल में नहीं थी—जंगल में निकल गई थी। फिर वह चुल में चली गई। खा-पीकर हम लोगों ने चुल का घेरा डाला। चुल में कई छेद थे। एक छेद से वह बाहर निकल गई थी। सःवधानी के साथ बच्चों को निकाल लिया। दो थे। भ्रंग्रेज ने दोनों बच्चों को ले लेने की इच्छा प्रकट की। मुझको तो एक भी नहीं रखना था। वह दोनों को ले गया। उसकी इच्छा इन बच्चों को किसी सरकस में दे देने की थी।

तेंदुनी थोड़ी दूर खड़ी खड़ी यह सब देखती रही। परन्तु हम लोग दो से कई गुने हो गये थे। बहुत हल्ला-गुल्ला कर रहे थे। श्रौर बन्दूक़ों तो हाथ में थी हीं। इसलिये तेंदुनी ने श्राक्रमण नहीं किया। हम लोग यदि बहुसंख्यक न होते तो चुल में से बच्चों को निकालने का प्रयास भी न करते।

तेंदुये की दाढ़ का किया हुम्रा जरूम तो म्राच्छा भी हो जाता है, परन्तु उसके नाखून का किया हुम्रा बहुत विषेला होता है। उसके नाखूनों की मोड़ में मारे हुये जानवर के मांस के परमाए चिपटे रहते हैं। वे सड़ते हैं भौर उनकी सड़ांद में भयंकर विष वाले कृम कीट उत्पन्न हो जाते हैं। जब इनका प्रवेश मनुष्य के शरीर में हो जाता है, तब वे सारे शरीर को विषाक्त कर देते हैं।

नाखूनी जानवरों के किये हुये घावों को तुरन्त स्प्रिट से भिगो देना चाहिये। यदि उनको भ्राग से दाग दिया जाय तो भी भ्रच्छा है।

कुछ लोगों की कल्पना है कि तेंदुये की मूंछ में विष होता है, यदि कोई भोजन में उसको खा जाय तो पेट के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है। उसकी मूँछ या खाल के बालों में विष होता तो उनको जरूर रोग-ग्रस्त देखता जो उसका मांस खा जाने से नहीं हिचकते। मैंने एक जाति विशेष को उसका मांस खाते देखा है। यह भी देखा है कि बरसों तक उसके खाने वालों को कोई विशेष रोग नहीं हुग्रा। मांस के साथ उन खाने वालों ने बालवाल भी नहीं छोड़े थे।

तेंदुये की चर्बी का उपयोग जोड़ों के दर्द पर करते देखा है। सुना है, पर मुझको मालूम नहीं कि, वह इस प्रकार की पोड़ा के लिये लाभदायक है। उसकी हंसुली की हड्डी तो बहुत से ग्रन्थ विश्वासों की कहानी है।

चीते श्रौर तेंदुये के श्रन्तर पर प्रायः वाद-विवाद चला करता है। मेरी समझ में वाद-विवाद का मूल कारण चीते का तेंदुये से कुछ बातों में सादृश्य है। शरीर के चित्ते, कानों का छोटापन, सिर की बनावट, पूंछ की लम्बाई चीते को तेंदुये के वर्ग का कहने के लिये प्रलोभन देती है, परन्तु दो बातों में चीता तेंदुश्रा से बिलकुल भिन्न है; चीता पालतू किया जा सकता है, तेंदुश्रा पालतू करके पिजड़े में तो रक्खा जा सकता है, परन्तु वह भरोसे के साथ स्वतन्त्र कदापि नहीं छोड़ा जा सकता; दूसरे, तेंदुये के नाखून उसके पन्जे की गद्दी में बिलकुल छिपे रहते हैं, परन्तु चीते के नाखून पन्जे की गद्दी के बाहर ही रहते हैं, ठीक कुत्ते को तरह। चीता तेंदुये से काफ़ी छोटा

श्रीर कुत्ते से काफ़ी बड़ा होता है। चीता कुत्ते की श्रपेक्षा श्रिष्ठिक बड़ी छलांगें लेने वाला श्रीर तेंदुये की श्रपेक्षा कहीं श्रिष्ठिक तेज दौड़ने वाला होता है। कोई कोई राजा चीते को हिरन की शिकार के लिये पालते हैं। यह हिरन को पकड़ कर श्रपने मालिक के सिपुर्द कर देता है। परन्तु यदि यही क्रिया पालतू तेंदुये से कराई जा सकती होती, तो वह हिरन को खुद ही खाता श्रीर यदि मालिक उसके भोजन में कोई बखेड़ा उपस्थित करता तो वह मालिक पर तुरन्त चढ़ बैठता।

## आठ--

खेती को नुक़सान पहुंचाने वाले जानवरों में सुग्रर, चीतल ग्रीर हिरन से, कहीं ग्रागे हैं। मनुष्यों के शरीर को चीरने फाड़ने में वह तेंदुये से कम नहीं है। सुग्रर की खीसों से मारे जाने वालों की संख्या तेंदुये की दाढ़ों ग्रीर नाख़ूनों से मारे जाने वालों की ग्रपेक्षा कहीं ग्रीधक होती है। यह प्रत्येक वर्ष के ग्रीसत की कहानी है।

सुग्ररों की संख्या इतनी शीघ्रता के साथ बढ़ती है कि उसकी बाढ़ में किसी बड़े षड़यन्त्र का हाथ सा दिखलाई पड़ता है।

दो तीन वर्षों में ही एक जोड़ के कम से कम पचास जोड़ हो जाने की संभावना रहती है।

यह जानवर बहुत दृढ़, बड़ा कष्टसिहण्णा, बिकट बहुभोजी श्रीर बहुत मार पी जाने वाला होता है। बहादुर इतना कि इसके मुक़ाबिले में शेर भी उतना नहीं होता। खीसें इसका हथियार होती हैं, श्रीर बल का कोष इसकी गर्दन श्रीर कन्धे। श्रीर, इसका सिर तो मानो पत्थर का एक ढोंका ही होता है। जिसने एक बार इस खीस या सिर की टक्टर खाई वह उसको कभी नहीं भूल सका—श्रर्थात् यदि उस टक्कर के कारण मर न गया तो।

उतरती बरसात के दिन थे। सूर्यास्त होने में विलम्ब था। बदली छाई हुई थी ध्रौर ठंडी हवा चल रही थी। मैं ग्रपने एक मित्र के साथ जंगल की ध्रोर चल दिया। जंगल में घुसा नहीं था कि दो छोकरे दो कुत्ते लिये हुये मिल गये। कुत्ते ग्रागे ग्रागे दौड़ रहे थे ग्रौर कलोलों पर थे। मैंने उन छोकरों को कुत्ते पकड़कर लौटने के लिये कहा। उन्होंने प्रयत्न करके एक कुत्ता पकड़ पाया, दूसरा जंगल का रुख पकड़ गया।

हम लोग उस कुत्ते को पकड़ने की चिन्ता में जंगल के सिरे पर पहुँच गये। झाड़ीं शुरू हो गई थी, परन्तु घनी न थी।

निदान वह कुत्ता एक छोटी सी झाड़ी के पास जा ठिठका। हम लोग उसके पास पहुँच गये। वह झाड़ी मेरे सामने थी; दाई श्रोर ४, ५ कदम के अन्तर पर मेरे मित्र दुनाली बन्दूक़ लिये खड़े हो गये। एक कुत्ते को एक छोकरा साफ़े के छोर से बांधे हुये बाई श्रोर चार पांच कदम के फ़ासले पर श्रौर दूसरा उसके बराबर खड़ा हो गया। मेरे मित्र दाई श्रोर से हटकर जरा श्रौर सामने श्राये।

उस दूसरे ग्रावारा कुत्ते ने झाड़ी में मुंह डाला। सूंघा, ग्रीर फूंफां की। मैंने समझा झाड़ी में खरगोश होगा।

परन्तु उस झाड़ी में से क़दकर निकला एक मझोला सुग्रर! वह सीधा मेरे ऊपर ग्राया।

मैं ३० बोर राइफ़िल लिये था। भरी हुई थी, परन्तु नाल पर ताला पड़ा था। मेरे मित्र बन्दूक़ नहीं चला सकते थे। चलाने पर गोली या तो मुझ पर पड़ती या उन दो छोकरों में से एक पर। मैं भी नहीं चला सकता था। मेरी गोली या तो उन मित्र पर पड़ती या किसी छोकरे पर।

उन दोनों छोकरों के मुंह से निकला, 'श्रो मताई खा लग्नो !' ग्रौर वे बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के पौंदों के बल धम्म से गिरे। उसी क्षरा सुग्रर मेरे ऊपर ग्राया। क्षरा के एक खंड में मैं समझ गया कि ग्राज हड्डी पसली टूटी।

श्रौर तो कुछ कर नहीं सकता था—मैंने सुग्रर के श्राक्रमण को बन्दूक की नाल पर भेला। कन्धों श्रौर हाथों को काफ़ी कड़ा करके मैंने सुग्रर के ग्राक्रमण को भेला था, परन्तु उसने मेरी दाहिनी टांग को दो झिह्दे दे हो तो दिये। ये झिह्दे घुटने के नीचे पड़े थे।

सुम्रर म्रपना यह थोड़ा सा परिचय देकर भागा भौर मैंने म्रपना परिचय देने के लिये उसका पीछा किया; परन्तु मैं १०, १५ डग से म्रागे न जा सका। पैर भारो हो गया भौर जूतों में खून भर गया। खिसिया कर रह जाना पड़ा। पैर की हड्डी टूटने से तो बच गई, परन्तु मैं घायल इतना हो गया था कि लंगड़ाते लंगड़ाते चलना भी दुस्सह हो गया।

इस स्थान से बेतवा का किनारा लगभग एक मील था। हम लोगों ने उस रात नदी के एक बीहड़ घाट पर ठहरने की सोची थी। पैर में गर्मी थी, इसलिये घाट पर पहुँचने में कोई बाधा नहीं जान पड़ी। घाट पर पहुँचे तो देखा कि वहां बिस्तर विस्तर कुछ नहीं। जिस गांव में डेरा डाला था वह इस घाट से लगभग ढाई मील था। परन्तु ऊपर की ग्रोर हम लोगों ने, बेतवा की ढी में, एक ठिया ग्रोर बना रक्खा था। सोचा शायद बिस्तर वहां रख दिये गये होंगे। ग्रभी ग्रंधेरा नहीं हुग्रा था, इसलिये हम लोग उस ठिये की ग्रोर चल पड़े। वह इस घाट से डेड़ मील की दूरी पर था। पैर लंगड़ाने लगा था, परन्तु मन को ग्राशा में उलझाये हुये वहाँ पहुँच गया। देखें तो बिस्तर वहां भी नहीं। घाट पर बिस्तर रखने के लिये जो शिकारी नियुक्त था वह या तो भूल गया था या भ्रम में था—शायद हम लोग गांव को लौट ग्रावें, क्योंकि सुग्रर की टक्कर का समाचर गांव में पहुँच गया था।

मेरा पैर सूज गया था श्रौर घाव में काफ़ी पीड़ा थी। घाट पर बिना बिस्तरों के ठहर नहीं सकते थे। मेरे मित्र चिन्तित थे। बोले, 'ग्राप गड्ढे में बैठिये, मैं गांव से बिस्तर श्रौर भोजन लाता हूँ।'

गांव इस ठिए-गड्ढे-से दो मील था।

मैंने कहा, 'न । मैं भी चलता हूँ । घाव को गरम पानी से घोकर प्याज का सेंक करेंगे ।'

हम दोनों गांव की श्रोर चल दिये। मैं कभी मित्र का श्रौर कभी बन्दूक का सहारा लेता हुश्रा गांव में ६, १० बजे तक पहुँच गया। रात को घी में भूने हुये प्याज का सेंक किया। कुछ दिनों में घाव श्रच्छा हो गया। उसमें पीव नहीं पड़ी। परन्तु उसके थोड़े से निशान श्रब भी मौजूद हैं। सुश्रर की चोट का घाव विषैला नहीं होता है, गांव वालों ने यह बात मुझको उसी रात बतलाई थी। परन्तु शिकार में ऐसी साधारण चोटों का लग जाना एक साधारण बात है।

सुग्रर की शिकार के लोभ में एक बार ज़रा कड़ी चोट खाई थी।

ग्रगोट पर बैठे बैठे जब थक गया, गांव को लौटा । साथ में गांव का पथ-प्रदर्शक था । रात काली ग्रंधेरी थी ग्रौर मार्ग जंगली पगडंडी का । पथ-प्रदर्शक जरा आगे निकल गया। पगडण्डी एक जगह बन्द सी जान पड़ी। मैं समझा आगे दूबा है, और वह उसी में लुप्त हो गई है। पर वह निकला एक भरका। लगभग चौदह फ़ीट गहरा। मैं घड़ाम से उसमें गिरा। बन्दूक हाथ में लिये था। इसके बल जा सधा, नहीं तो हाथ तो टूट ही जाता—दाहिना हाथ जिससे लिखना सीखा था।

हाथ तो बच गया, परन्तु जबड़े का धक्का कान पर लगा। बह एक कष्टदायक फोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया। सात महीने के लिये काम श्रौर शिकार, दोनों, छोड़ने पड़े। इसमें से दो महीने चीर-फाड़ के सिलसिले में लखनऊ में बिताये।

जब स्वस्थ हो गया, तब सुग्रर फिर ध्यान में ग्राया !

सुम्रर का शिकार जितना 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' है उतना ही मनोरंजन ग्रीर सनसनी देने वाला भी होता है। उसके शिकार का संकट ही कदाचित मन को बढ़ावा देता है।

मैंने सुग्रर के सताये हुये बहुत से लोगों को देखा है—िकसी की जांघ फाड़ डाली गई थी, किसी का हाथ तोड़ दिया गया था ग्रीर किसी की ग्रांतें बाहर निकाल दी गई थीं। कई तो मार ही डाले गये थे।

बिचारा मन्टोला तो फटी जांघों का इलाज कराने के लिये तीन महीने ग्रस्पताल में रहा था।

गांव के लोग सुग्रर की सीध ग्रीर उसके संकट को जानते हैं, इसलिये उससे बहुत सावधान रहते हैं। ज्वार के खेत में जब ग्रकेला सुग्रर ग्राता है तब वह रखवाले की ललकार का उत्तर ढिठाई के साथ उसके पास ग्राकर देता है। रखवाला उसके ऊपर जलते हुये कण्डे ग्रौर मुलगते हुये लक्कड़ फेककर भागते भागते जान छुटाता है।

जब सनसनाती हुई दुपहरी में मैं एक ग्रामीण के साथ पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते एक सुग्रर को पड़ा पा गया तब ग्रामीण घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया। मैंने बन्दूक चलाई। सुग्रर लुढ़कता-पुढ़कता पहाड़ के नीचे गया, परन्तु एक जगह सहारा पाकर ठहर गया ग्रौर फिर पुझसे बदला लेने के लिये पहाड़ पर चढ़ा—इतना घायल होते हुये भी! परन्तु मेरे पास राइफिल थी ग्रौर कार्त्स। उसको मार खाकर फिर वापिस जाना पड़ा।

एक बार तो सुग्रर घायल होकर लगभग सौ गज से, मेरे ऊपर दौड़ श्राया था।

करामत मियां को हिरन की शिकार खेलते खेलते सुम्रर मिल गया। बन्दूक कार्तूसी तो थी, पर थी इकनाली। सुम्रर पर दाग़ दी सुम्रर घायल हुम्रा भ्रौर म्राया करामत के ऊपर। बन्दूक़ फेक कर एक पेड़ का सहारा पकड़ना पड़ा, तब प्राग्रा बचे।

एक ठाकुर की तो गड्ढे में लाश ही पड़ी मिली थी। थोड़ी दूर पर सुग्रर भी मरा मिला। ठाकुर रात के पहले ही कांटेदार गड्ढे में जा बैठा। बन्दूक टोपीदार थी। निशाना जोड़ पर नहीं बैठा। लोगों ने बन्दूक चलाने की ग्रावाज सुनी। सवेरे गड्ढे के भीतर ठाकुर को जगह जगह फटा हुग्रा पाया ग्रीर सुग्रर के खुरखुन्द के चिन्ह। घायल सुम्रर का पीछा शिकारी कुत्ते बहुत भ्रच्छा करते हैं। एक डाँग में मेरे एक साथी ने सुम्रर को घायल किया। उसके पास कुत्ते थे तो छोटे छोटे, पर वे थे सीखे हुये। उसने घायल सुम्रर के ऊपर कुत्तों को छोड़ा। कुत्तों ने लगभग ग्राध मील पिछया कर सुम्रर को जा पकड़ा।

में भी दौड़ता दौड़ता पीछे गया। जब निकट पहुंचा देखा कि कुछ कुत्ते उसकी पूछ पकड़े हुये हैं, कुछ दोनों तरफ़ से उसके पेट से चिपटे हैं और एक कान पकड़े हुये उसकी पीठ पर जमा हुआ है। वे सब एक झोर में थे। मैं झोर में उतरा। साथी ने मना किया, 'उसके पास मत जाथ्रो। बहुत कोध में है। टुकड़े कर देगा।'

मैं न माना । ३० बोर राइफिल जो हाथ में थी।

मैं ८, १० क़दम के म्रन्तर पर जाकर खड़ा हो गया। सुम्रर की भ्रांखों से म्राग सी बरस रही थी। बिलकुल लोहू लुहान था।

सुत्रर ने एक 'हुर्र' करके मेरी ग्रोर झपट लगाने का प्रयास किया। परन्तु ग्राधे दर्जन से ज्यादा कुत्ते उस पर चिपटे हुये थे। वह ग्रागे न बढ़ सका। मैंने भी सोचा इसको ज्यादा मौका न देना चाहिये। जैसे ही मैंने बन्दूक को कन्धे से जोड़ा झोर के ऊपर से मेरे साथी ने पुकार लगाई, 'बन्दूक मत चलाना। कहीं किसी कुत्ते को गोली न लग जाय।'

मैं सुग्रर के दूसरे प्रयास की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था—ग्रीर न वहां से हट ही सकता था। वहां पहुँचने से कुत्तों को ढाढ़स मिल गया था, मेरे हटने से शायद वे श्रनुत्साहित हो जाते । श्रथवा सुग्रर कुत्तों से छूटकर मेरे ऊपर श्रा कूइता; तो निशाना बांधने का भी श्रवसर न मिलता । मैंने उसके सिर पर गोली छोड़ दी । सुग्रर तुरन्त समाप्त हो गया । परन्तु उसकी दूसरी श्रोर चिपका हुग्रा एक कुत्ता भी ढेर हो गया, क्योंकि गोली सुग्रर को फोड़कर निकल गई थी ।

कुत्ते के मालिक से मैंने क्षमा मांग ली।

सुग्रर जिस प्रकार खेती का विनाश करता है वह मैंने अपनी ग्रांखों देखा है।

वह सावधानी के साथ ज्वार के खेत में घुसता है। ग्रपने नीचे पेड़ को दबाता हुग्रा ग्रागे बढ़ता है। पेड़ तड़ाक से टूटता है। भुट्टा उसके मुह में ग्रा जाता है ग्रीर एक भुट्टे से भूख को प्रज्वित करके फिर वह ग्रागे बढ़ता है। रखवाले की भंभट ग्राहट लेता है ग्रीर फिर ग्रपनी विनाशकारी किया को करता है। रखवाले ने हल्ला गुल्ला किया तो या तो दौड़ पड़ा या उसी जगह घड़ी ग्राध घड़ी के लिये ग। सुविधा पाकर फिर वही सत्यानाश। वेत में सुग्ररों का बगर—भुण्ड घुस जाय उसमें तो हो जाता है।

, मसूर इत्यादि के खेतों को तो वह ऐसा कर कसी ने घासफूस के ढेर लगा दिये हों! किसान प्राग के सहारे पड़े पड़े रातभर चिल्लाते रहते हैं, गाते हैं। शकरकंद, ईख श्रीर श्रालू का तो यह ाहै कि उसका पूरा बस चले तो नाम मेरी म्रालू की खेती को तो उसने ऐसा नष्ट किया था कि एक सेर म्रालू भी खाने के लिये न छोड़े। कुछ दिन रखवाली करते करवाते एक रात चूक हो गई। वही रात सुम्रर का भ्रवसर बन गई। सवेरे जो खेत को देखा तो ऐसा दृश्य जैसे किसी ने भोंड़ेपन के साथ हल चलाये हों।

मक्का के खेत को भी यह बिछाकर ही रहता है। यों तो चिड़ियां भी इसको चुगते चुगते नहीं श्रघातीं, परन्तु सुग्रर के नाशकारी भय के मारे मक्का की खेती ही छोड़ दी है। मक्का की खेती करना मानो विपद को सिर पर बुलाना है। कई जगह ईख की भी खेती छोड़ दी गई है।

मनुष्य जाति के प्रारम्भिक विकास काल में सुग्रर कितना भयंकर रहा होगा, इसका ग्रनुमान किया जा सकता है। मारे डर के इसको देवदानव ग्रीर ग्रवतार तक की पदवी मिल र ग्रवतार का प्रयोग किया जरूर सुन्दर ढंग से गया है, ' विकास के मध्य भाग की बात रही होगी।

सुग्रर का शिकार घोड़े की सवारी पर बर्छे से श्रौर यह बहुत सनसनी देने वाला होता है। परन्त् श्रौर बहुत ऊबड़खाबड़ नहीं होनी चाहिये।

## नौ--

मैं सन्ध्या के पहले ही बेतवा किनारे ढी वाले गहुं में जा बैठा। राइफ़िल में पांच कार्तूस डाल लिये। कुछ नीचे रख लिये। रात भर बैठने के लिये ग्राया था, इसलिये ग्रोढ़ना-बिछौना गड्ढे में था।

श्रन्धेरा हुश्रा ही था कि एक छोटो खीसों वाला सुन्नर १४, २० डग की दूरी पर गड्ढे के सामने श्राया । मैंने राइफ़िल दागी । श्रॅंधेरे में निशाना तो बांध ही नहीं सकता था, गोली उसके पेट पर पड़ी । सुन्नर तुरन्त मेरी सीध में श्राया । मैंने भी जल्दी जल्दी उस पर चार फ़ायर श्रौर किये। एक तो उसके पेट पर पड़ा, बाक़ी छूं छे गये। सुन्नर बिलकुल नहीं

इा नीचे की जमीन से छैं: फीट की ऊँचाई पर था।

गढ़ने के लिये पथरीली सीढ़ियां सी थीं। यदि सुग्रर

पयल न हुग्रा तो गड्ढे में ग्रवश्य ग्रा जाता। वह

जी कोशिश कर रहा था, क्रोध में मुँह फाड़ रहा
। बड़े बड़े दांत पीस रहा था।

पहले एक सुग्रर की चोट खा चुका था। सोचा,

पहले एक सुम्रार की चोट खा चुका था। सोचा, ेर म्राज जाते हैं।

वार जो मन में उठा वह गड्ढे में से भाग जाने के ऊपर बेतवा के पथरीले किनारे की खड़ी क्द-फांदकर उस चढ़ाई की सुरक्षित चोटी किन्तु उसी क्षण इस विचार को दाब

दिया । चटपट नीचे रक्खे हुये कार्तूस उठाये श्रौर राइफ़िल में भरे । सुग्रर उस समय गड्ढे में चढ़ श्राने का प्रयत्न कर रहा था ।

जैसे ही कार्त् स नाल में पहुँचा, लिबलिबी दबी, घड़ाका हुआ और सुग्रर के प्रयत्न की इति हो गई। मैंने सोचा बहुत बचे। झांसी के दक्षिए। में लिलतपुर उसका खण्ड-जिला है। सागर जिले की सीमा पर नारहट गांव है और गांव के पीछे ऊँची पठार और घना जंगल। इस जंगल में एक पुराना तालाब है। फागुन चैत तक इसमें कुछ पानी रहता है। इस ऋतु में सन्ध्या के समय नाहर, तेंदुआ, रीछ, सुग्रर इत्यादि जानवर पानी पीने के लिये सन्ध्या से लेकर प्रातःकाल तक ग्राते रहते हैं।

तालाब के बन्ध के नीचे महुये के पेड़ हैं। उस समग् महुग्रों ने ग्रपने फुल टपकाने प्रारम्भ कर दिये थे।

उस स्थान पर सन्ध्या के काफ़ी पहले मैं ग्रपने शर्मा जी के साथ ग्रपनी छोटी सी गाड़ी से जा पहुँ बहुत ग्रच्छा था। उस पर मोटर मजे में चल सक

साथ में पूड़ियां थीं, श्रौर श्रालू, निमक-मिर्च इकट्ठी करके श्राग जलाई। श्रालू भूने श्रौर खा की सीटों पर जा बैठे। ड्राइवर भी थोड़ा बहुत चुका था, परन्तु बन्दूक़ें दो ही थीं। वह मोटर हम दोनों तालाब के किनारे गये। पानी के प के खुदवां गड्ढे बने हुये थे। हम दोनों एक न

सूर्यास्त नहीं हुम्रा था कि लगभग सै एक सुम्रर म्राया। शर्मा जी ने बन्दूक उ एक तो वह जरा दूर पड़ता था, दूसरे तमाशा देखने के लिये रात भर सामने थी; सूर्यास्त के पूर्व ही बन्दूक का हल्ला करके क्यों जानवरों को बिचकाया जावे ?

उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। चन्द्रमा ग्रपने पूरे गौरव के साथ ग्राकाश में ग्राया। हमारे गड्ढे के पीछे महुये ग्रौर ग्रचार के लम्बे-तड़ङ्गे पेड़ थे। उनकी छाया में हमारा गड्ढा छिपा हुग्रा था। पेड़ों की छांह के बाहर चन्द्रमा ने चांदी-सी बिछा रक्खी थी, जो क्रमशः उजली पर उजली होती चली जा रही थी।

साढ़े सात या ग्राठ बजे एक भारी भरकम सुग्रर हमारे गड्ढे के पास से पानी पर पहुँचा। पास ही था। सहज ही र सकते थे। परन्तु प्यासे जानवर को न मारने की एक नि—परम्परा है, इसिलये उस समय बन्दूक नहीं चलाई। र ने पानी में पहुँचते ही पहले घप्प से एक पलोट काफ़ी देर तक लोट-पलोट कर नहाता रहा। ग्रंगड़ाई ग्रौर फुरेरू ली। फिर थोड़ा ठहर कर पिया। तब जंगल के लिये लीटा।

वह हमारे गड्ढे से ठीक पन्द्रह डग की दूरी
हो उसका शरीर आड़े में आया, मैंने राइफ़िल
पुरन्त गिर पड़ा। परन्तु फिर उठा और गड्ढे
प्रयास करने लगा। बन्दूकें हम दोनों की
गने की जरूरत नहीं पड़ी। सुग्रर थोड़ी ही
ो गया। हम लोगों ने गड्ढे से बाहर
नाप किया और फिर गड्ढे में जा बैठे।

श्रभी श्राठ बजा था। सारी रात रक्ली थी श्रीर इतना बड़ा जंगल श्रासपास था। बस्तियाँ मीलों दूर थीं। इसलिये गड्ढे में चुपचाप बैठा रहना ठीक समझा।

घन्टे डेढ़ घन्टे बाद तालाब के बन्घ पर रीछ श्राये श्रौर वे तालाब के दूसरे किनारे पर पानी पीकर हमारी श्रांखों से श्रोझल हो गये। वे मोटर के श्रास-पास घूम-घूमकर महुये बीनते खाते रहे। ड्राइवर की दम खुश्क थी। वह दबा हुश्रा मोटर में पड़ा रहा, हाथ में एन्जिन चलाने का डण्डा लिये हुये।

रीछों के चले जाने के बाद ही हम लोगों की मार में एक सुग्रर ग्रीर ग्राया। उसके मारे जाने के उपरान्त एक बजे के लगभग तीसरा सुग्रर ग्राया। वह घायल होकर भागा। हम लोगों ने गड्ढे से निकलकर उसका पीछा किया, परन्तु सहें तक दूँ इते रहने पर भी वह न मिला। जब उसको दूँ बाद हम लोग सवेरे ग्रपने गड्ढे पर ग्राये तो देखा दे गायव!

पहले भ्रम हुम्रा शायद शेर उठा ले गया हो ही कुछ मनुष्यों की म्राहट मिली। वे सहरिरे ग्रवसर-भोगी बनकर काम किया था—सुग्ररं जा—छिपाया था।

उनको जल्दी मानना पड़ा, क्योंकि बात के कौशल गांठ में नथा। हम लोगों ने वे दोन लोगों को दे दिये।

यह स्थान झांसी से ५२, ५३ मील क सागर को जो सड़क गई है उससे बः ग्रमभेरा की घाटी में होकर निकली है वहां तो जंगल का सुनसान सुहावनापन मानो मोहकता की गोद में खेलता है। सड़क की दोनों ग्रोर घने जंगल के ऊँचे-ऊँचे मोटे पेड़ ग्रांख को उलझाये रहते हैं। जंगल के पीछे लम्बे ऊँचे पहाड़ दृष्टि-पथ को रोक लेते हैं ग्रौर ग्रपने पीछे के स्थलों को गुदगुदी पैदा करने वाले रहस्यों में भर देते हैं।

मैं कई बार इस स्थान पर गया हूँ, पर बार बार जाने का मोह मन में बना रहा। एक बार तो कुछ डगों से एक शेर से बच गया था। ठीक दिवाली की रात थी। झाँसी से सीधा इस घाटी के बीचों बीच स्नाठ बजे रात को पहुँचा। वहां से स्रमफेरा नाम का नाला बहता हुस्रा निकला है। नाले प्रिलिया है। उस पार हनुमान जी का छोटा सा मन्दिर चब्तरेदार एक पक्की बारहदरी। किसी समय यह पुलिस

थी । उस समय खाली पड़ी थी ।

ारहदरी के सामने चबूतरे पर हम लोगों ने अपना

ा। खाना साथ में था, परन्तु साग-भाजी पकाना

कड़ी कण्डे बीनबान कर ग्राग सुलगाने का यत्न

मेरी बग़ल में कुछ डग के फ़ासले पर गुरगुराहट

। मैं इस गुरगुराहट को पहिचानता हूँ—सब

नते हैं। तेदुये की न थी—शेर की थी। पर
बना चला गया।

गारहट गाँव में सुना कि दिवाली से दो दिन में ही शेर ने एक राहगीर को सताया था। मी जिले के गौरवमय स्थलों में से एक है। श्रमभेरा घाटी से होली की परमा को मैं घर श्राया, श्रीर सन्ध्या के पहले ही श्रपने पुराने स्थान, भरतपुरा, झांसी से १२ मील दूर, बेतवा किनारे श्रपने मित्र शर्मा जो के साथ पहुँच गया। होली, दिवाली इत्यादि बड़े बड़े त्योहार हम लोगों ने बरसों जंगलों में ही मनाये हैं।

हम लोग उसी गड्ढे में जा बसे जिसमें कुछ महीने पूर्व सुम्रार ने मेरी मरम्मत करते करते छोड़ा था।

लगभग रात भर जागते रहे श्रौर श्रमभेरा घाटी के सौन्दर्य श्रौर वैचित्र्य पर कल्पना को भटकाते रहे। न कुछ दिखलाई पड़ा श्रौर न सुनाई पड़ा। हम दोनों पहली रात के जागे थे ही, चार बजे के क़रीब सो गये।

साढ़े सात बजे होंगे जब मेरी आँख यकायक खुली। देर तो गड्ढे की ढी वाले किनारे की चोटी पर कुछ सुग्रर हैं हैं। पहले तो पुझको भ्रम हुग्रा—शायद गाँवटी— उसी क्षण भ्रम का निवारण हो गया। मैंने श्रांख गांव में न था और न वे सुग्रर गांवटी हो सकते

में झटपट राइफ़िल लेकर गड्ढे में बैठ गय से फिर श्रांख मीड़ी, सुग्रर ढी के ऊपर से नी थे। श्रीर, गड्ढे की सीध में थे। मैंने तुरन्त चलाई, श्रीर, दूसरे ही क्षणा दो सुग्रर गड्ढे के पहले सामने ठीक दो हाथ के फ़ासले पर एक हे बन्दूक उबारी। वह खिसक गया। दा की तो दूसरा मेरे बिस्तरों के ऊपर फ़ासले पर! मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि क्या हुम्रा, पर हुम्रा यह:—मेरी बन्दूक उस सुम्रर की ग्रोर घूम गई, उसी समय लिबलिबो पर उँगली की दाब पड़ी ग्रीर मोली चली; सुम्रर के चिथड़े उड़ गये। उसका रक्त मेरे बिस्तरों में भर गया ग्रीर बोटियों के टुकड़े मेरी कमीज में ग्रा चिपटे। सुम्रर गड्ढे में से भागा ग्रीर काफ़ी दूर जाकर मरा। उस दिन सुम्रर मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ा सकता था, राइफ़िल की गोली खाने के पहले ग्रीर पीछे भी। परन्तु मैं कैसे बच गया यह ठीक ठीक कभी समझ में न ग्राया।

मेरे मित्र, मुझसे पहले जागकर, दिशामैदान के लिये नदी में थोड़ी दूर चले गये थे। जिस समय सुग्रर गड्ढे में श्राये वे गैन कर रहे थे। पहली बन्दूक़ के चलने पर जैसे ही सुग्रर दे पर चढ़े उन्होंने देख लिया था। दूसरी गोली चलने घायल सुग्रर भागा वे मुझको गड्ढे की ग्रोर दौड़ते ह पड़े। बड़ी घबराहट में थे।

> ईंटेहुनी में चोट स्नागई थी, लोहू निकल रहा घाव सुस्रर का दिया हुस्नान था। भागते हुये थोड़ा-सा चलते ही फिसल कर टेहुनी के बल था।

मुट से ज्यादा लम्बाई वाली खीसें देखी हैं, इसकी लम्बाई दो दो फ़ोट तक की बतलाते ों में तो इन खीसों को चांदी से मढ़ाकर खीसों की बहुत-सी कहानियां भी बन गई हैं। एक कहानी ने तो स्रतिशय की सीमा ही लांघ डाली है।

कहते हैं कि ग्रहमदनगर की ग्रोर पहाड़ों की घाटियों में एक बड़ा प्रचण्ड सुग्रर था। जब वह दस-बीस शिकारियों के प्राण, ग्रौर हथियार भी!, छीन चुका तब एक छोटी-सी सेना उसके मुक़ाबिले के लिये गई। सुग्रर ने उस सेना का भी मुँह मोड़ दिया। ग्रौर शायद हथियार भी छीन लिये!!

जब एक विशेष रियासत के राजा उस सुम्रर के मुक़ाबिले के लिये पहुँचे तब कहीं वह मारा जा सका। प्रमागा के लिये कहा जाता है कि उस रियासत की राजधानी में उस सुम्रर की लम्बी-चौड़ी खीसें चांदी से मढ़ी मढ़ाई रक्खी हैं।

यदि इस कथन को प्रमाग का पद दे दिया जाय ग्रवश्य वह सुग्रर छोटे से हाथी के बराबर तो रहा ही

सुग्रर के मारे जाने में गांव वालों की बहुत रुचि एक तो सुग्रर के मारे जाने से उनका एक दुश्मन क है। दूसरे, गांव की ग्रधिकांश जनता इसको बड़े चार

इसकी चर्बी के अनेक उपयोग होते हैं। कम पिलाने से वे बलिष्ठ और तेज हो जाते हैं। ब दर्द और मुदी चोटों पर इसका बहुत प्रयोग ि जहां डॉक्टर, वैद्य और हकीम कोई भी सुलभ अनेक लाभकारी और लाभहीन उपयोग किये

यदि किसी को शिकार की सनसनी क करना है तो सुग्रर की शिकार से बढ़ जानवर की शिकार को नहीं समझता हैं घायल हो जाने के बाद भालू, तेंदुये और शेर को मैंने बहुधा भागते हुये देखा है, परन्तु सुग्रर को घायल होने के बाद बहुत कम भागते देखा है।

श्रन्य बड़े जानवरों की तौल में उसका डीलडौल छोटा होता है, परन्तु उस छोटे डीलडौल में कितना बल, कितना साहस श्रौर कितना पराक्रम होता है!

तेज बहने वाली पथरीली बेतवा में मैंने सुग्रर को ही तीर की तरह सीधा तैरते हुये देखा है।

## दस—

एक बार जाड़ों में पहाड़ की हंकाई की ठहरी। लगान लग गये। मैं पहाड़ की तली में बैठ गया ऋौर शर्माजी चोटी पर; बीच में अन्य मित्र लगान पर लग गये।

हंकाई होते ही पहले सांभर हड़-बड़ाकर निकल भागे— हंकाई में पहले ज्यादातर यही जानवर भाग निकलता है। इसके उपरान्त थोड़ी देर तक कोई ग्राहट नहीं मिली। प्रतीक्षा करते करते सुझको लगा जैसे बहुत विलम्ब हो गया हो। लगान पर से उठ सकता नहीं था, क्योंकि हंकैये ग्रभी तक समीप नहीं ग्राये थे।

हंकैयों के समीप भ्राते ही चोटी पर दो फायर हुये। के कुछ क्षरण बाद दूसरा।

जब हकैये ग्रा गये हम लोग सब शर्माजी के प देखें तो एक सुग्रर उनकी बैठक से ढाई या तीन ' पर पड़ा है। उनसे मालूम हुग्रा कि भागते सुग्र गोली पेट पर पड़ी थी। वह गोली के लगते ही पर विद्युत-गति से ग्राया। दूसरी नाल तैपार चूक सकती थी—चूकी नहीं। सुग्रर के खोप गोली के वेग का धक्का उस पर इतना प्रचण्ड गति हक ही नहीं गई बल्कि वह चित होकर

सुग्रर में कितनी ताक़त होती है उसका लगाया जा सकता है कि पांव में कठोर चे भी वह कितना उछल सकता है। एक दिन झांसी के निकट ही पाली-पहाड़ी की हंकाई की गई। मालूम था कि सुग्रर निकलेगा, सन्देह था शायद तेंदुग्रा भी निकले। तेंदुग्रा तो नहीं निकला, सुग्रर निकले।

जिस शिकारी के पास से एक सुग्रर निकला उसको शिकार का ग्रनुभव कम था। गोली चलाई, सुग्रर के पैर में सख्त चोट लगी, परन्तु वह काफ़ी उछला ग्रौर ग्राक्रमण करने का बिकट प्रयास किया। ग्रसमर्थ हो चुका था, इसलिये वह कुछ नहीं कर पाया।

सुप्रर बिना घायल हुये भी घुड़की-धमकी देने की प्रवृत्ति रखता है। शिकार के बिलकुल प्रारम्भिक जीवन में एक बार मैं एक छोटे से पेड़ की ग्राड़ लेकर बैठ गया। प्रात:काल के ेडी देर बाद एक बड़ी खीसों वाला सुग्रर सामने ग्राया। ं मैं एक मित्र की मांग लाया था, बड़े बोर की राइफ़िल ने कभी नहीं चलाई थी, परन्तु चला सकता था। भे देख लिया, खड़ा हो गया। एक घुड़की उसने बन्दूक मैं सुधयाये हुये था, परन्त्र गोली चलाने में न उठ सकी । सुग्रर चला गया । ालाक भी काफ़ी होता है। सुग्रर की 'सूध' ज्तू कुछ लोगों के इस भ्रम के लिये कोई श्राधार रुड़ता नहीं है। यह सच है कि वह कभी-कभी सीधा दौड़ता है, परन्तु यह सच नहीं है कि ने में कोई ग्रड़चन होती है। यही बात उसकी में कही जा सकती है। वह सीधा-वीधा नहीं

सोते हुये सुम्रर के पास किसी के यकायक पहुँच जाने पर वह चौंक पड़ता है, परन्तु ऐसा नहीं है कि वह सदा भाग खड़ा ही होता है। कभी कभी वह चुपकी भी साध लेता हे। सोचता होगा बला टल जाय तो फिर ग्राराम से सो जाऊँ।

एक बार मैंने एक झाड़ी में कुछ सुग्रर पड़े हुये देखे। एक बड़े सुग्रर पर ताक कर गोली चलाई, परन्तु निशाना खाली गया। सुग्रर एक किनारे से भाग गये। मैं झाड़ी में घुसा। ग्रमुमान किया कि झाड़ी सूनी होगी। देखा तो बिलकुल पैरों के पास से एक सुग्रर निकल भागा। खैर हुई कि उसने मेरी टांगों को ग्रपने सपाटे में नहीं भरा। बन्दूक चलाने पर मैं तुरन्त झाड़ी में घुस पड़ाथा। इस सुग्रर को निकल भागने की सुविधा नहीं मिली, इसलिये छिपे रहने की चालाकी खेल गर

सुग्रर को सूंघने की शक्ति प्रकृति ने बहुत मात्रा में जब वह सचेत होकर ग्रपनी नाक का प्रयोग कर शायद सूंघने की शक्ति में सांभर ही उसकी ब सकता है। विन्ध्यखंड में लोग उसको 'सगुनिया-र हैं—ग्रथीत् वह सगुन का विचार करके चलत सहज ही शिकारी के हाथ नहीं पड़ता। वायु नाक के श्रनुकूल हो तो वह बड़ी दूर से सूँघ गली काटकर निकल जाता है। उसकी नाक लेने की शक्ति है। सुग्रर की गली से जरा ऊँच बैठा हो तो सुग्रर सगुन-वगुन कुछ नहीं लेपार उपर से निकल जाती है ग्रीर सुग्रर को ग्रण सहायता नहीं मिल पाती।

परन्तू जब वह झरबेरी के बेर खाने पर चिपट जाता है तब उसकी एकाग्रता सूँघने ग्रौर सूनने की शक्तियों को मानो कुण्ठित कर देतो है। बेर के दिनों की शिकार को 'बिरोरी' कहते हैं। सूत्रर बेरों को कड़कड़ाकर खाता है। रात के स्नसान में एक फर्लांग तक से स्नाई पड़ जाता है। जब बिरोरी की शिकार खेलने वाला शिकारी धीरे-धीरे एक-एक डग को नापता हुन्ना बेर कड़कड़ाने वाले सुन्नर के पास जाता है, तब बहुत काफ़ी सावधानी के साथ काम लेना पड़ता है। यह शिकार प्रायः ग्रन्धेरी रात में खेलना पड़ता है। सुग्रर की कड़कड़ाहट के शब्द पर ही शिकारी को अपने हर एक क़दम मो संभालना पड़ता है। गोली चलाने का श्रवसर तब मिलता व शिकारी सुग्रर से ८, १० क़दम के फ़ासले पर रह जाता न् उसके शब्द पर ही बन्दूक़ नहीं चलाई जा सकती । गोली ग्रौर सुग्रर के बीच में भाड़-भंकाड़ की ी हैं। या तो गोली इन टहनियों से रिपटकर चली ाुग्रर 'हुर्र हुख' करके ऊपर ग्राता है—भाग्य ो भाग भी जाता है। परन्तू यदि केवल घायल र शिकारो के प्राणों पर ग्रा बनने की पूरी इसलिये शिकारी को एक स्रोट से दूसरी में जाने को पछियाने का काफ़ी समय तक प्रयत्न करना सुग्रर एक झरबेरी से दूसरे की ग्रोर ग्राता ' दिखलाई पड़ा कि फिर बस!

> ं शिकारी को जितनो सनसनी मिलती है मी ग्रौर प्रकार से मिलती हो। न कोई

मचान, न कोई ग्राड़-ग्रोट, ग्रपनी ग्रटल एकाग्रता ग्रौर हाथ में सधी हुई तैयार बन्दूक़—ग्रौर शिकारी प्रत्येक प्रकार की परिस्थित के लिये प्रस्तुत । यहां तक कि ग्राक्रमण के लिये दपटते हुये सुग्रर को छलांग मारकर क्रूँद-फांद जाने के लिये तैयार । जो यह न कर सके वह बिरोरी की शिकार न खेले । उसके लिये तो मचान या गढ़ा ही ठीक है।

मैंने बिरोरी की भी शिकार खेली है। परन्तु ग्रधिक नहीं।

कई बार सुग्रर के ठीक पास पहुंच गया, परन्तु सुग्रर ने देख लिया ग्रौर भाग गया, मैंने बन्दूक नहीं चला पाई।

एक बार ही सकल हुआ। सुम्रर पर छः या सात क़दम के फ़ासले पर गोली चलाई थी। राइफ़िल की गोली इंसलिये सुम्रर तुरन्त समाप्त हो गया। मुझको अंधेरे—दोनों में—राईफ़िल का बहुत भरोसा रहा में ही एक बार एक सुम्रर को राइफ़िल से ५० य' की दूरी से मारा था।

एक बार पहाड़ की हँकाई कराई गई। कर्न थे। उनमें से कुछ तो बहुत दूर दूर श्रौर बड़ी खेल चुके थे। बड़े लोग, रुपये पैसे, समय श्रौर की कोई कमी नहीं। चिड़ियों से लेकर श्ररने में श्रौर हाथियों की शिकार तरह-तरह के बड़े जंग् थे। उस दिन की पहाड़ की हँकाई का शिका मित्रों की कृपा से प्राप्त हुश्रा था। उन्होंने मुझको बैठने को दिया। हँकाई शुरू हो ग एक बड़ा चीतल मेरे हाथ लगा। थोड़ी ही देर में एक करारा सुग्रर ग्राया। उस पर मैंने बारह बोर बन्दूक की गोली चलाई। गोली पक्की (Solid) थी। भागते हुये सुग्रर के पेट में लगी। उसने मुझको देखा नहीं इसलिये घायल होकर भागा ग्रीर जिधर मैं बैठा था उसके पीछे के जंगल में चला गया।

इस हँकाई की समाप्ति पर जंगल के उस भाग की हँकाई करवाई गई जो मेरी पीठ पर पड़ता था ग्रौर जिसमें घायल सुग्रर चला गया था।

हम लोगों ने ग्रासनें बदलीं। मैं एक मचान पर चढ़ गया, परन्तु यह मचान लगान की पांत में उल्टा बैठता था। मेरे मित्र पुझसे नीचे की तरफ़ ग्रामने सामने बैठते थे, ऐसे कि गोली प्ती तो एक दूसरे पर पड़ने की संभावना थी। मित्र ने सीटी द्वारा सचेत किया। मैं मचान से उतरकर लगान ों जा लगा।

> मचान पर से उतरने के पहले मैंने दुनाली बन्दूक़ री ग्रौर राइफ़िल की नाल में से कार्तूस निकाल पहुँचाकर ताला डाल दिया। जहां मैं खड़ा था की ग्राड़ थी। पेड़ से राइफ़िल टिका दी ग्रौर में ले ली। दुनाली खाली थी।

यह घायल सुग्रर निकला। मेरे मित्र के पास ो उस पर राइफ़िल चलाई। उनकी राइफ़िल र जरा टेढ़ा भागा तब उसका घाव मुझको । मैं समझा उनकी राइफ़िल की गीली से उस समय मुझको यह नहीं मालूम हुग्रा कि सुग्रर मेरा ही घायल किया हुग्रा था। सुग्रर जंगल में विलीन हो गया। थोड़े सयय उपरान्त मेरे सामने, जरा ऊपर की ग्रोर हटकर, जहां से हंकाई ग्रा रही थी, सुग्ररों का एक भुण्ड ग्राया—इसको 'दार' कहते हैं। सुग्रर जब निकट ग्रागये मैंने बन्दूक को कन्धे से जोड़कर निशाना साधा, घोड़ा ने 'कट्ट' का शब्द किया—कार्तूस नाल में था ही नहीं, सुग्रर का बिगड़ ही क्या सकता था? सुग्रर लौट गये।

मैंने इधर-उघर ग्रांख फेरी—िकसी ने मेरी मूर्खता को देख तो नहीं लिया है। तुरन्त दोनीं नालों में कार्तूस डाले ग्रौर घोड़े चढ़ाकर तैयार हो गया। लौटे हुये सुग्ररों को हांके वालों ने फिर वापिस किया। सुग्रर सामने झाड़ी की ग्रोट में ग्राये। मैंने उनकी खरभर सुन ली ग्रौर दो एक को झांक लिया। सुग्ररों ने मुझको देख लिया था, इसलिये वे विहीं फिर लोट पड़े ग्रौर बेतहाशा भाग कर हांके होकर निकल गये ग्रौर विलीन हो गये। हांके वाले लगे, परन्तु वे जरा दूर थे, मुझको दिखलाई नहीं सोचा घोड़ों को चढ़ाये रखना व्यर्थ है। घोड़ों को लिये बन्दूक हाथ में करली ग्रौर उत्सुकतावश लौं की दिशा में देखने लगा।

श्रंगलियां बाईं नाल की लिबलिबी को दब पहुँच गईं, परन्तु श्रंगूठा पहुंचा दाईं नाल वाले घं नाल वाले घोड़े को साधने के लिये श्रंगूठे से ट वह यकायक गिरकर कील को ठोकर न दे, प थीं बाईं नाल के घोड़े की लिबलिबी पर श्रौ था नहीं। घड़ाम से बाई नाल चल गई। दाई का घोड़ा गिरा नहीं क्योंकि उसकी लिबलिबी पर दाब ही नहीं थी। पर घोड़े का नुकीला सिरा भ्रंगूठे की जड़ में था। बाई नाल के चलते ही जोर का घक्का लगा। कन्धे पर तो बन्दूक थी। नहीं, जो घक्के को भेलता है, दाई नाल के घोड़े का। सिरा भ्रंगूठे की जड़ में घस गया।

मैंने झटपट, सावधानी के साथ, दाई नाल के घोड़े को साधकर बिठला लिया और बन्दूक पेड़ से टिका दी। ग्रंगूठे की जड़ से खून की धार बह निकली। रूमाल से पोंछ-पांछकर मन में मनाने लगा कोई हंकाई वाला या लगान वाला न ग्रा जाय नहीं तो मूर्खता श्रपने पूरे रूप में प्रकट हो जायगी। उपर रूमाल बांधने की हिम्मत पड़ नहीं रही थी—मूर्खता इड़ी जाती, रूमाल का वह बन्धन सारी कहानी कह मैंने खूब दबा दबाकर रक्त निकाल दिया और पोंछ

ı

काई वाले स्ना गये श्रौर लगान वालों को स्नपने की ग्नाज़ादी मिली, मैं उन मित्र के पास पहुँचा पर राइफ़िल दाग़ी थी। यल हाथ की ग्नोर से उनका ध्यान उचटाने के लिये गयल हो गया है जरा उसका चिह्न देखिये।' 'हां घायल तो स्रवस्य हो गया है पता

के घायल सुग्रर के चिह्न देखने लगे, तब तक री तरह सुखा लिया—मूर्खता ढक गई। घायल सुग्रर का चिह्न लेते-लेते मित्र ने एक पत्थर के पास देखा तो राइफ़्लि की गोली के टुकड़े पड़े हुये हैं! मैं भी उनके पास पहुँच गया। मेंने भी वे टुकड़े देखे।

वे बोले, 'भाई, मेरी गोली तो पत्थर पर पड़ी है सुग्रर पर नहीं पड़ी है। वह ग्रापका घायल किया हुग्रा सुग्रर था।'

मैंने सोचा मैं भी श्रपनी मूर्खंता प्रकट कर दूँ। बन्दूक़ चल पड़ने की सबिस्तार कहानी सुनाकर, कहा, 'नाल जरा ऊँची थी, नहीं तो गोली किसी हंकाई वाले पर पड़ती।'

वे हँसकर बोले, 'यार मेरे चुप भी रहो। न किसी से मेरी कहना, न ग्रपनी।'

हम दोनों ने अपनी भेंप पर पर्दा डाल लिया।

मेरे एक मित्र ( ग्रब इस दुनिया में नहीं हैं ) ि
काफी रुचि रखते थे—ग्रर्थात् जितनी का उनके ख'
था। स्थूल इतने कि बिना हांफ के दस क़दम भी
ग्राफत। एक दिन बड़ा दम्भ किया। बोले, 'मैं
में से जानवर पर बन्दुक चल देता हूँ।'

मैंने सिधाई के साथ पूछा, 'ग्रीर वह जानः जाती है ?'

उन्होने जरा हेकड़ी के साथ उत्तर दिया, कोरे पटाखे फोड़ता हूँ ?'

मैंने उस समय बात नहीं बढ़ाई, परन्तु लेने का निश्चय कर लिया।

तक दिन ग्रवसर मिल गया।

वे तांगा पर बैठकर शिकार के लिये जाने को ही थे कि मैं ग्रकस्मात उनके घर पहुँच गया। उन्होंने मुक्ते साथ चलने के लिये कहा। मैं तुरन्त राज़ी हो गया—चाहता ही था। बन्दूक़ ले ग्राया ग्रीर साथ हो लिया।

कुछ मोल जाने पर उनको हिरनों का एक भुण्ड मिल गया। गोली चलाने के लिये उन्होंने मुझसे प्रस्ताव किया। मैंने तो न चलाने का निश्चय ही कर लिया था, नाहीं करदी।

'ग्राप ही चलाइये। तांगे से ही चलाइये। हिरन पास ही तो हैं।'

'ग्रजी नहीं। तांगा हिल रहा है। निशाना चूक जायगा।' 'पर मोटर से तो कम हिल रहा है।'

'श्राप मजाक़ समझते हैं । चलाता, मगर घोड़ा भड़क ा'

उतर जाइये। ग्रोट लेकर चलाइये।' ी एक श्राड़ के श्राने पर तांगा <mark>रोक लिया गया।</mark> इ तांगे से उतरे।

हिने हुये थे । ढ्रॅंकते-ढांकते वे हिरनों की श्रोर ह क़दम भी न गये होंगे कि चौकन्ने हिरनों ने ज्या । हिरन भागे ।

रनों के पीछे भागने का प्रयत्न करने लगे। उधर वलाई इधर उनकी घोती श्रधखुली हो गई। गोली की हवा तक न फटकी। वे घोती 'सते हुये तांगे की श्रोर श्राये। मारे हँसी के मेरे थे। मैंने किसी तरह हँसी को रोककर उनसे कहा, 'यदि सुग्रर होता ग्रौर जरा सा घायल हो जाता तो ग्राप क्या करते?'

वे जबरदस्ती हँसी को दबाते हुये बोले, 'क्या करते। सुग्रर क्या कर लेता?'

मुझको फिर हँसी आ गई। मैंने कहा, 'क्या कर लेता सो तो मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता, परन्तु इतना कह सकता हूँ कि आप घोती संभालने की फुर्सत न पाते।'

इस पर हम दोनों हँसते रहे लेकिन उस दिन के बाद हम लोगों का साथ शिकार में नहीं हुग्रा।

दो वकील मित्रों को शिकार में मेरे साथ घूमने की लालसा हुई। मैं इनकार न कर सका। परन्तु मैंने उन<sup>्</sup> बारी बारी से ले जाने की बात तै की।

श्रौर कोई सवारी नहीं थी, इसलिये साइकिलों ' इक्कीस मील जाना था, परन्तु वकील मित्र कम तेरह मील चलने के बाद मेरी साइकिल के चक्के छोद हो गया। तब दोनों गपशप करते हुये श्र गये। बेतवा किनारे घुसगवां नाम का एक गां होने के पहले ही पहुँच गये। गांव वालों की स बन्दूकों लिये जंगल की श्रोर चल दिये।

तीन चार सुम्रर मिले । मेरे मित्र की सी।
रहे थे इसलिये मैंने ही बन्दूक चला दी । ए
रास्ते की रिस वकील मित्र ने मरे हुये सुम्रर
म्रामोद-प्रिय भी थे इसलिये भी उन्होंने एक

मरे हुये सुम्रर पर उन्होंने धाड़ से गोली छोड़ी। चूकने की कोई बात ही न थी। गोली लगने पर हँसते हुये बोले, 'बस जी मैंने इसको मारा है। मेरी शिकार पर तुमने बाद में बन्दूक़ चला दी।'

मैंने कहा, 'बिलकुल सही; मुक़द्दमों की सचाइयों से भी ज्यादा सच।'

फिर हम लोग बैलगाड़ी से उसी रात चिरगाँव रेलवे स्टेशन पर ग्राये ग्रौर सवेरे झांसी पहुँचे। मित्र बहुत थक गये थे, परन्तु उनकी वन-भ्रमण की कामना कम नहीं हुई। वे ग्रनेक बार मेरे साथ जंगलों ग्रौर पहाड़ों में घूमे हैं।

दूसरे साहब का अनुभव बिलकुल विपरीत रहा।

क गांव में अदोलती काम से दूसरे वकील मित्र मेरे साथ

मियों के दिन थे। दस बजते-बजते गांव पहुँचे। लू

बारह बजे तक हम लोग काम से निवृत्त हो गये।

डेढ़ मील पर जंगल था। मैंने उनसे मटरगश्त के

कया। लू चल रही थी, इसलिये उनके उत्साह
आ गई थी, लेकिन बिलकुल बुझा न था। साथ

ोल चलने के बाद ही वकील-मित्र काफ़ी बोले, 'ग्रभी तक कुछ दिखा नहीं। यों मारे ा फ़ायदा ?'

तकार मिले या न मिले, पर चलने-फिरने के इनकार नहीं कर सकते। लौटकर जब ज्योगी, रात को बेहिसाब सोग्रोगे।' जंगल छेवले ग्रौर हींस-मकीय का था। ऐसी जगह सुग्ररों के पड़े मिलने की ग्राशा थी। इसलिये लगभग एक मील ग्रौर भटके। मेरे मित्र को प्यास लग रही थी। ढुकाई की शिकार में मैं भी दो किठनाइयों का ग्रनुभव कर रहा था—ग्रपने को संभालना, ग्रौर ग्रपने मित्र को दवे-छिपे ले चलना। इसलिये हम लोग लौट पड़े।

मित्र का मुँह सूख रहा था ग्रौर उनसे चलते नहीं बन पारहाथा।

गांव पहुँचते ही मैंने देखा उनके पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़ ग्राये हैं। उनका कष्ट देखकर मुझको खेद हुग्रा—ग्रौर क्षोभ भी। एक प्रश्न मन में उठा—क्यों नहीं स्कूलों ग्रैं कॉलिजों में ही लड़कों को पक्का ग्रौर कट्टर बना जाता?

वकील मित्र ने, कष्ट कम होने पर कहा, 'श तुम्हारी शिकार। श्रागे के लिये क़सम खाई।'

किसी किसी ग्रामीरा में सुग्रर के प्रति इतन है कि वह सब-कुछ कर डालने पर उतारू हो ज इतना निडर हो जाता है कि जान पर खेल ज

भरतपुरा गांव के पास ही एक लोधी बीच की पड़ती पर घर बनाये हुये था। जब कुछ न कुछ उत्पात खेतों में करता रहता था हथियार कोई था नहीं। हिसा ने उसको एक

लोधी शरीर का बहुत तगड़ा था, प एक ही थी; पर थी काफ़ी तेज । वह एक दिन संध्या के पहले ही सुग्ररों की राह पर एक ग्रोट में जा बैठा। कुल्हाड़ी साथ में थी।

सुग्रर बहुत धीरे घीरे ग्राया। ग्राड़ से लगभग सटा हुग्रा निकला। लोधी ने ग्राव देखा न ताव, जैसे ही सुग्रर का पिछला भाग उसकी पहुँच के पास हुग्रा कि उसने पिछले पैर ग्रपने दोनों हाथों से पकड़ लिये ग्रौर खड़ा हो गया।

सुग्रर लगा करने 'हर्र हुख़'। उसने बहुत प्रयत्न लौटकर चोट पहुँचाने का किया, बड़ा बल लोधी के फ़ौलादी शिकन्जे से निस्तार पाने के लिये लगाया, परन्तु सब व्यर्थ।

लोघी ग्रपनी लगन पर दृढ़तापूर्वक सवार था, ग्रौर सुग्रर के ेरों को इस प्रकार पकड़े था कि वह किसी तरह भी छुट्टी नहीं का। कुल्हाड़ी क़रीब थी, परन्तु लोघी उसका उपयोग नहीं रहा था।

र दौड़ पड़े। तब सुग्रर से उसने छुटकारा पाया।
सुग्ररों से इस लोधी का डर सदा के लिये छूट
इड़े बड़े सुग्रर लाठियों ग्रीर कुल्हाड़ियों से मारे।
क भी हुग्रा। सुग्रर के नाम से ही उसको इतनी
ह उसकी खोज में दिन-रात, जाड़ा-बरसात, कुछ
। यदि इस किसान के पास बन्दूक होती तो
ल को सुग्ररों से सूना कर देता।
इक का लाइसैंस प्राप्त करने की चेष्टा भी की,
गइसैंस कौन दिये देता था? न काफ़ी मालपा जिमींदार, ग्रीर न पुलिस का मुखिया; न

श्रंग्रेज शिकारियों का ख़ुशामदी या किसी श्रंग्रेज का स्रावुर्दा।

एकान्त जीवन बिताने वाला निडर निर्भीक किसान। उसने श्रन्त तक श्रपनी लाठी कुल्हाड़ी का भरोसा किया, श्रौर बन्दूक़ की या बन्दूक़ का लाइसैंस देने वालों की कभी परवाह नहीं की।

सुग्रर के शिकार के लिये जो 'गढ़ा' बनाया जाय वह कांटेदार तो कम से कम होना ही चाहिये, परन्तु मेरे एक साथी हेकड़ी के साथ एक रात कठजामुन की भुरमुट में जा बैठे। कठजामुन में पत्तों की भरमार थी, मोटी डालें बहुत कम थीं। उनके साथ दुर्जन कुम्हार बैठा था, नहीं तो ग्रसली बात ' पता ही न चलता।

सुग्रर श्राया । उन्होंने बन्दूक चलाई । सुग्रर प्र गया । उसने समझ लिया कि गोली कहां से ग्रार्ड की ग्रोर झपटा ।

शिकारी श्रौर दुर्जन भागे। दुर्जन ने दूर भागि शिकारी लगे काटने चक्कर कठजामुन के झाड़ है सुग्रर भी चक्कर काटता रहा। सुग्रर घायल ब इसलिये शिकारी बच गये, नहीं तो वह ग्रपनी उधेड़-बुन कर डालता। चांदनी रात थी, द रहा था।

सवेरे जब मैंने उनसे रात का वृत्त पूछा, व का श्रनुभव पूछने में प्रमोद होता है, उन्होंने का होकर भाग गया। दुर्जन हैंस पड़ा। उसकी बहुत खली। वे ग्रपनी भेंप को ढांकना चाहते थे, परन्तु दुर्जन की हँसी उघाड़े दे रही थी। मेरे कुरेदकर प्रश्न करने पर दुर्जन ने कहा, 'सुग्रर भग गम्रो ग्रौर जे कठजामुन को परदच्छना (प्रदक्षिगा) देत रये।'

फिर उसने सारा हाल विस्तार के साथ सुनाया।

### ग्यारह--

सांभर श्रौर गीलगाय—इसके नर को रोज श्रौर मादी को गुरायँ कहते हैं — खेती के काफ़ी बड़े शत्रु हैं। बड़े शरीर श्रौर बड़े पेट वाले होने के कारग ये कृषि का काफ़ी विध्वन्स करते हैं।

जब गाँव के ढोर चरते-चरते जंगल में पहुँच जाते हैं तब रोज-गुरायं तो इनके साथ हिलमिलकर चरने तक लगते हैं। रोज-गुरायं मनुष्य से, अन्य जानवरों की अपेक्षा, कम छड़कता है। वह जंगल के बहुत भीतर नहीं रहता। प्रायः जंगल के प्रवेश के निकट ही मिल जाता है। इसके भुन्ड के भुण्ड हैं। मैंने पचास-पचास तक के भुण्ड देखें हैं। इनका ह पूरा बढ़ जाता है तब उसका रंग नीला हो जाता है घंटियां सी और पूँछ छोटी। सींग भी बड़े बड़ा मजबूत होता है और दौड़ने में बहुत तेज। के बच्चों को पालते हैं और सवारी का काम लेते जोत कर।

परन्तु नाले ग्रौर खाई खड्डों को देखते ही
पुरखों की याद ग्रा जाती है ग्रौर फिर वह ना
हांकने वाले ग्रौर गाड़ी वाड़ी की—किसी की
करता। बेभाब छलांग मारता है। चाहे गाड़ी
बचे या मरे इसकी कोई चिन्ता उसको नहीं र

झांसी के एक गुसाईं जी ने रोज के ट पाली ग्रौर बड़े होने पर उनको गाड़ी में डं सोथे रास्तों पर चलाये गये तब तक उन्होंने श्रपनी तेज दौड़ से सब को सन्तोष दिया, परन्तु एक दिन जब देहाती मार्ग में एक नाला श्रौर बग़ल में खड़ु मिला तब उनको श्रपनेपन की याद श्रागई। बिकट छलाँक भरी। गाड़ी लौट गई। गाड़ीबान घायल हो गया श्रौर गुसाईजी को प्रागों से ही हाथ धोने पड़े।

जब तक इसके जोड़, सिर या गर्दन पर गोली नहीं पड़ती तब तक, घायल होने पर भी यह हाथ नहीं स्राता।

इस पजु में एक विलक्षणता है—यह मौका पाकर दिन में भी खेतों में घुस ग्राता है—ग्रीर रात तो इन सब जानवरों की है ही।

भुण्ड में नर होते हुये भी श्रग्रगी साधारण तौर पर मांदी े है । बहुत सावधान ग्रौर बड़ी तेज ।

ोज-गुरायं के चमड़े को गांव वाले परहे बनाने के काम

, खुरी वाले जंगली जानवरों में सबसे ग्रधिक । जरा सा खुटका पाते ही वह ठौर छोड़कर भागता यः दस-दस पन्द्रह के भुण्ड में रहता है, परन्तु नर ।या जाता है। यह जंगल के ग्रत्यन्त बीहड़ ग्रौर नों को ढूंढ़ता है। ग्रधिकतर लम्बी घास वाले नी झोरों में रहता है।

र गर्दन को खुजलाने के लिये इसको जहां सलैया जाते हैं वहां ग्रिधिक ठहरता है। सलैया की गोंद नके लम्बे फन्सों वाले सींगों की रगड़ से ग्रासपास को महका देती है। सांभर खेतों पर ग्राधी रात के पहले बहुत कम ग्राता है। जब ग्राता है बहुत धीरे-धीरे, बहुत चुपके-चुपके। यह बड़ी-बड़ी बिरवाइयों को क्रद फांद जाता है। शरीर के लम्बे बालों के कारए, सुग्रर की तरह, इसको भी, कांटों की परवाह नहीं होती। प्रायः कटीली बिरवाइयों में इसके टूटे हुये वाल चिपके मिलते हैं। इसके खुर लम्बे होते हैं ग्रौर पैर बहुत लचीले। सहज ही पहाड़ों पर चढ़ जाता है।

इसका अगला घड़ बड़ा, पिछला हलका, पूंछ छोटी और ग्रावाज़ रेंक सी, तीखी मोटी ग्रीर ठपदार होती है। कान घटे की तरह के गोल ग्रीर बड़े। ये इसके इतने तेज़ होते हैं कि ढुकाई का शिकार तो इसका बहुत ही श्रमसाध्य ग्रीर कठिन है।

सांभर में सूंघने की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि तीस चालीस गज से ग्रसाधारण गन्ध को पाकर तुरन्त कर चला जाता है।

होली की छुट्टियों में भरतपुरा गया। दुर्जन ने पहले ही नदी के एक टापू में एक बड़े सांभर के चि दिया। कठजामुन के काफ़ी भुरमुट उन चिन्हों के दुर्जन के साथ एक भुरमुट में सूर्यास्त के पहले ज' में भरतपुरा वाले मेरे मित्र ने जंगल में केसर इत्रपान से होली मनाई थी। खश के इत्र का उनक था। उन्होंने मेरे कपड़ों में पोत दिया। उन्हीं कप मैं कठजामुन के भुरमुट में दुर्जन के साथ बैठा थ

लगभग म्राठ बजे सांभर म्राहट लेता हुम्रा स्थान की म्रोर म्राया। जब पच्चीस तीस गज त्रा गया होगा उसने नथने फुफकारे, खश की गंध ने उसको ग्रपने शत्रु की उपस्थिति बतला दी, उसने जोर के साथ ग्रपनी बोली में ग्राश्चर्य या भय प्रकट किया ग्रौर भाग गया।

दुर्जन उस समय बैठा बैठा सो रहा था। जैसे ही सांभर ने प्रावाज लगाई दुर्जन चौंक पड़ा। उसके ग्रागे के पैर उठ गये ग्रौर मेरी कनपटी से जा टकराये। मुझको बहुत हँसी ग्राई। मैंने कहा, 'दुर्जन, तुम्हारी नीद के खुर्राटे ने सांभर को भगा दिया।

दुर्जन बहुत सहमा, परन्तु थोड़ी ही देर में बोला, 'बाबू साब, काए खों लच्छिन लगाउत तुमाए ग्रतर ने भगाग्रो ंभर खों।'

यह अगोट पर या हंकाई में सहज हो हाथ चढ़ जाता है।

चाल पकाई जाने पर बहुत मुलायम और लोचदार जूते, टांगों के टकोरे; दस्ताने, बासकट इत्यादि बनाये रन्तु पानी में इसका चमड़ा लोचड़ हो जाता है।

कठोर ठण्ड में भी रात को पानी में डुबिकयां र ठण्डे कीचड़ में लोट लगाता है। यह जंगल से ो की पूरी धार को पार करके खेतों में पहुँच ट अता है और जानवरों से दो घण्टे पहले।

ाद फिर बह खेतों में नहीं ठहरता।

र पर होता है तब एक नर दूसरे से बेतरह सींग। यह लड़ाई मांदी के पीछे या भुण्ड का अगुआ ज्वता में होती है। कभी कभी इतनी खटाखट सपास का जंलल गूंज उठता है।

सांभर पानी पीने के लिये सुनसान जंगल में दिन में हो बाहर निकल पड़ता है। वैसे इसके पानी पीने का समय सन्ध्या के उपरान्त ज़रा रात बीते है।

एक दिन, गिंमयों में, मैं नदी के किनारे एक दूसरे गढ़े में २, ३ घण्टे दिन रहे जा बैठा। 'गढ़कुण्डार' पूरा नहीं हो पाया था। झांसी में बहुत कम समय मिलता था। छुट्टियों में शिकार के लिये जंगल की राह पकड़ लेता था, परन्तु लिखने की सामग्री साथ ले जाता था। उस दिन गड़े में 'गढ़कुण्डार' लिख रहा था, क्योंकि सूर्यास्त के लिये काफ़ी समय था। साथ में करामत था। मैंने उसको ग्राहट लेते रहने के लिये कह दिया था।

सूर्यास्त होने को ग्रा रहा था। मैं ग्रपनी धुन में मस्त करामत ग्राहट लेते लेते ग्रौर जानवरों की बाट जोहने ग्रलसा उठा था कि सांभरों का एक भुण्ड गढ़े है डग की दूरी पर ग्राया। करामत ने मुझको सकेत उनको देखा। वे सब एक ही स्थान पर पाना प परस्पर कुश्तं-कुश्ता कर रहे थे। करामत ने बन् लिये इशारा किया। सांभर मुझको इतने मोहक कि मैं बन्दूक न चला सका। इनकार कर दिय पानी पीकर वहां से धीरे-धीरे चल दिये ह निष्क्रियता पर थोड़ा पछताया।

सांभर जब जंगल के सुनसान को चीरता व तब जंगल की महिमा पर मुहर-सी लग जाती



सांभर

सांभर से बारहिंसगा छोटा होता है। उसके सींग सांभर के सींगों से भी ग्रधिक सुन्दर होते हैं। सिर पर सींगों का झाड़-सा जान पड़ता है। मण्डला जिले के कान्हाकिसली नामक जंगल का मैंने थोड़ा-सा भ्रमण किया है। कान्हा-केसली जंगल में शिकार खेलने की ग्रनुमित नहीं मिलती। प्रझको इस जंगल में शिकार नहीं खेलना था, खेल ही नहीं किता था, परन्तु उसकी बड़ाई बहुत सुनी थी, इसलिये कुछ मंत्रों के साथ भ्रमण के लिये गया था।

हम लोगों के पहुँचने के पूर्व हालेंड की एक कम्पनी नंगली जानवरों का चित्रपट बनाने के लिये ग्रपनी मशीनों के काफ़ी समय तक ठहरी रहो थी।

प्म लोगों ने साज, सरही श्रौर सागौन के विशाल ससूह चंगल में देखे ही विन्ध्याचल श्रौर सतपुड़ा को बिकट कंचाइयों को देखकर श्रद्धा में डूब जाना पड़ा था। ार्ग पर जायें उसी पर शेरों, जंगली भैंसों इत्यादि देखलाई पड़ें।

> मिं एक पथरीली उँचाई का नाम है श्रमण श्रमण जिसकी कथा पुराण में प्रसिद्ध है, ने दशरथ ने अपने बाण से वेध डाला था श्रौर ज्ये हुये पाप के बदले में भयङ्कर शाप पाया था। ड़ी के नीचे एक पुराना तालाब था। लोगों ने रा बतलाई—उसी श्रमण की यह पहाड़ी है ा के किनारे राजा दशरथ ने अपने तीर से ले डाला था।

हम लोग तालाब के बँध पर चढ़े। उसमें पानी बिलकुल न था, पर पेड़ों की छाया में बारहिंसगों का बड़ा भारी भुण्ड बैठा था। उस जंगल में बन्दूक़ न चलने के कारण ग्रौर बिरले ही मनुष्यों के ग्रल्प विचरण के कारण जानवर निर्बाध रहते ग्रौर घूमते हैं। हम लोग तालाब के बंध पर कई क्षण खड़े रहे, परन्तु बारहिंसगे विचलित नहीं हुये। जब हम लोगों ने ग्रापस में बातचीत शुरू की तब वे दो दो चार चार करके खड़े हुये। मैंने उनको गिनने की चेष्टा की। एक सौ ग्रट्टारह तक गिना। परन्तु वे उस स्थान से भाग गये। एक सौ ग्रट्टारह से ग्रिधक थे।

ग्रब यह जानवर ग्रन्य जङ्गलों में बहुत कम हो गया है हुशंगाबाद के बाहर इटारसी सड़क पर एक पहार्ड इसकी भीमकाय चट्टानों के भीतरी भाग पर कुछ प्रार्न (Cave-paintings) हैं। उनमें एक जाति का भी ग्रंकन है जो बारहिंसगा से कहीं बड़ा, मिलता-जुलता है। ग्रब यह जानवर भारतवर्ष भ नहीं है।

बारहींसगा जङ्गल का तौन्दर्य है । इसके मारा जाय तो भी शायद कोई हानि नहीं, क्यें के पास वाले जङ्गलों में नहीं पाया जाता ।

दूसरे जानवर जो खेती को कम नुकसा गये हैं, चौसिंगा, वन-भेड़ ग्रौर कोटरी हैं।

चौसिंगा कुछ बड़ा होता है। कोटरी ग्रं भग एक ही डीलडौल के होते हैं। चौसिंगा भाग पर दो सींग होते हैं, जरा लम्बे, ग्रौर ग्रगले भाग पर कुछ छोटे दो । रंग गहरा खरा । वन-मेड़ इससे मिलती-जुलती है । इन दोनों की रक्षा इनकी फुर्ती ग्रौर सावधानी में है । चिकारे की तरह ये भी जरा से खुटके पर कूदते-फांदते नजर ग्राते हैं । जरा चूके कि गये ।

कोटरी विलक्षण प्रकार का दबा हुआ क्रका लगाती है। विन्ध्यखण्ड के जङ्गलों में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। जोड़ी के सिवाय इसके भुण्ड बहुत कम देखे गये हैं। घने बेगरे दोनों प्रकार के जङ्गलों में पाई जाती है। कहते हैं यह रेर के आगे आगे चलती है। असल बात यह है कि शेर के ल पड़ने पर जङ्गल में भगदड़ मच जाती है। जब कोटरी न होकर बोलती है तब लोग समझते हैं कि वह जङ्गल के आगमन की सूचना दे रही है।

### बारह-

एक समय था जब हिन्दुस्थान में सिंह—गर्दन पर बाल, श्रयाल वाला—पाया जाता था। काठियावाड़ में सुनते हैं कि श्रब भी एक प्रकार का सिंह पाया जाता है। नाहर या शेर ने, जिसके बदन पर धारे होती हैं, श्रपना वश बढ़ाकर इसको जगलों से निकाल बाहर कर दिया है।

ग्वालियर-नरेश, महाराज माधवराव ने, एफ़िका की नसल के कुछ बच्चे शिवपुरी के पास के जगलों में छुड़वाये थे। वे बढ़े ग्रौर उनकी सन्तान, कुछ सिंह, शिवपुरी के ग्रासपास वे जंगलों में ग्रभी बने हुये हैं।

सिंह का अगला भाग भारी होता है। मुंह चौड़ा-श्रौर खोपड़ा बड़ा। गर्दन पर श्रयाल होने के का-विशाल श्रौर भयानक प्रतीत होता है, परन्तु वास्तः दार नाहर के बराबर बलवान, प्रचण्ड या पाजी शिकार इसकी धारीदार नाहर की जैसी ही खेः परन्तु मुझको एक भी नहीं मिला इसल्यि मेरा उसके विषय में बिलकुल नहीं है।

ग्वालियर राज्य के जंगल झांसी जिले से वि लिये जानवरों का ग्राना जाना यहां वहां से बव् लगभग बाईस साल हुये जब ग्वालियर के जंगल भक्षी सिंह झांसी के जगलों में ग्राधमका। पह तहसील के वांसी नामक ग्राम के ग्रासपास त रहा। दूर दूर से कुछ श्रंग्रेज शिकारी उसर्व परन्तु वह इतना चालाक था कि किसी की भी ग्रंटी पर न चढ़ा। मैंने उन शिकारियों की ग्रसफलता का वर्णन एक ग्रंग्रेजी पुस्तक में पढ़ा है। बांसी से टलकर यह मनुष्य-भक्षी बेतवा के किनारे-किनारे ग्रोर्छा के जंगल में ग्राया ग्रौर फिर वहां भटकता घूमता मेरे ग्रड्डों के निकट ग्रा गया।

मुझको हर छुट्टी में उन जंगलों में विचरण करने का ग्रभ्यास था जिनके निकट यह मनुष्य-भक्षी ग्रा गया था ।

जब मैं छुट्टी में श्रपने श्रड्डों पर जाता तभी सुनता—श्रमुक गांव में एक श्रादमी को उठा ले गया, फलाने गांव में एक गौरत को उठाकर खा गया। हाथ किसी के पड़ता नहीं था। लिये जन-परम्परा ने एक प्रेत की सृष्टि की। कहा जाने एक जादूगर धोबी मरने के बाद नाना रूप घारण करके क्षण करने लगा है। बेहथियार वाली जनता को रने में देर नहीं लगी।

> ार खेलने प्रायः ग्रपने मित्र के साथ जाया करता बार ग्रकेला गया। सुना कि मनुष्य-भक्षी ो वाले गड्ढे के निकट, जिसका उपयोग मैं सदा ग्रागया है। मेने सोचा यदि प्रेत है तो शिकारी गेत से कम नहीं होता है, इसलिये कोई डर नहीं, य-भक्षी सिंह है, जैसा कि मुझको विश्वास था वा जायगा। रात भर ग्रनिमेष जागने का ाथा श्रौर यह भरोसा था कि जागते हुये में , चाहे वह सिंह, नाहर या तेंदुग्रा हो, मुझको

सहज ही नहीं दबा पायगा—सुनता श्राया था कि मनुष्य को परमात्मा ने सारी सृष्टि के रचने के उपरान्त बनाया था।

में सांझ के पहले ही अपने चिरपरिचित गढ़े में जा बैठा। जब सन्ध्या होगई, बिस्तरों में टार्च को ढूँढ़ा। उसको गाँव में ही भूल आया था, और रात निपट अधेरी थी। टार्च के लिये गाँव को लौटकर जाने और गढ़े में वापिस आने का अर्थ था चार मील, और यदि मार्ग में ही किसी झाड़ी की बग़ल से मनुष्य भक्षी सिंह ऊपर आ कूदा तो सारी शिकार बेहद किरिकरी हुई।

बिस्तर फैलाकर गढ़े में बैठ गया। ठण्ड के दिन थे स्रोवरकोट पहिना ग्रौर कम्बल से पैर ढक लिये। राइि भरकर उसी पर रखली ग्रौर बीस कार्तूसों का डिब्बा रख लिया—मानो मनुष्य भक्षी सिंह उनके एक ग्रँड चला लेने की मुहलत देता।

पहले तो अंधेरा बहुत बुरा लगा, फिर वह बन गया। यदि मैं मनुष्य भक्षी को बिना बहुत नहीं देख सकता था तो वह भी तो मुझको नहीं था। सूँघ जरूर सकता था, परन्तु सूँघने के नाक से फूँ फूँ करनी पड़ती, मैं सुन लेता और के लिये पहले ही सावधान हो जाता। मैं सामने बगल—बैठे बैठे और उझक उझक कर भी। मै भर में इतनी चौकसी कभी नहीं की।

चौकसी करते करते श्राधी रात हो गई। निकट संसर्ग में श्राने के कारण मन में धुक- रही । बन्दूक हटाकर बगल में रख दी श्रौर श्रकड़े, सिकुड़े हुये पैरों को सीधा करने के लिये लेट गया । तारों पर टकटकी जमाई ।

बेतवा की घार चल रही थी। थी पतली ही। कंकड़ों से टकरा कर घार एक बंघा हुआ शब्द कर रही थी। टिटहरी बीच बीच में बोल जाती थी। किनारे के ऊपर वाले पेड़ों पर बसेरा लिये हुये डोंके ठहर ठहरकर टुहक लगा जाते थे। झींगुर फंकार रहे थे। दूर जंगल से कभी चीतल का क्रका और कभी सांभर की रेंक सुनाई पड़ जाती थी। कभी कभी उल्लू और कभी चमगादड़ अपने पंखे फड़फड़ाते इधर से उधर कल जाते थे।

मुभे नीद का नाम न था।

न का तीसरा पहर समाप्त होने को ग्रा रहा था। मैं पें कई बार बैठ ग्रीर लेट चुका था। मैं लेटा हुग्रा ा से ही छप छप का शब्द सुनाई पड़ा। मैं तुरन्त साथ बैठ गया। राइफिल साधी ग्रीर लिबलिबी ाल दी। पानी की धार जहां से छप छप का शब्द । मेरे गढ़े से ६०, ७० फीट की दूरी पर होगी। ककर प्रतीक्षा करने लगा।

> ामने एक ग्राकार ग्राया ग्रौर रुका। ग्राकार ग्रौर चौड़ा न था जितना मेरे ग्रनुमान ने बना में, बिना निशाना लिये हुये, मुझको राइफिल गास था, इसलिये मनमें बहुत शंका न हुई। कां की। मुझको साफ़ सुनाई पड़ी। लिबलिबी

पर तुरन्त ऊँगली दबी और जोर का 'घड़ाम' शब्द हुग्रा। जब तक 'घड़ाम' की गूँज दुगुन और तिगुन हुई मैंने चटपट दूसरा कार्तूस नाल में पहुँचा दिया। मैं दूसरा कार्तूस भी फोड़ता, परन्तु वह ग्राकार घराशायी हो गया था, उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। मुझको विश्वास हो गया कि—

सासें कुछ पल की ही हैं। कुछ पल के बाद उसकी सांस बन्द हो गई, वह समाप्त हो गया। परन्तु इतना ग्रंधेरा था कि ग्रनुमान भी नहीं कर सकता था किस जानवर पर गोली चलाई है। इतना साहस नहीं कर सकता था कि गढ़े को छोड़ कर उसके पास जाता ग्रीर ग्रनुसंधान करता।

प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगा।

प्रातःकाल के पहले पतले से चन्द्रमा का उदय हुआ, प उसके प्रकाश से कोई सहायता नहीं मिली। उसके प्रकाश में गढ़े के सामने पड़े हुये मृत पशु का श्राका की सहायता से कुछ लम्बा ही दिखता रहा।

ज्यों त्यों करके पौ फटी । उजाला हुन्रा । पशु लकड़भग्गा है ! कार्तूस को खराब करने का हुन्रा । यदि वह मनुष्य-भक्षी सिंह ही होता । ठिकाने से पड़ती—लकड़भग्गे के गले से जरा हर निशाना लगा था ।

बिस्तर उठाने वाला सूर्योदय के बाद ग्रा गय को देखकर वह हँसा। बोला, 'मैं खेत पर जार बन्दूक का श्ररीटा हुग्रा। सोचा था कोई खाने म सरा होगा। यह तो कुछ भो न निकला।' मैं कुछ ग्रीर सोच रहा था। मेरे साथ लगभग ग्रनिवार्य रूप से घूमने वाले इस शिकारी का नाम दुर्जन कुम्हार था। बहादुर, कष्ट सहिष्णा ग्रीर बहुत हँसोड़।

बेतवा के भरकों में घूमते हुये एक दिन हम दोनों ने एक टीले के चौरस पर कुछ विलक्षण सी गठरियां लुढ़कती-पूढ़कतीं देखीं । छिपते-छिपते हम दोनों बहुत निकट पहुँच गये । देखें तो ३, ४ लकड्भगे किसी जानवर का भोजन कर रहे हैं। शायद गांव के किसी श्रावारा कूत्ते को मार लाये थे। मेरी गांठ में कुल पांच कार्तूस थे। तीन हिरनमार छर्रे के ग्रौर दो चार नम्बर के-सरसों के दानों से भी छोटे छरें वाले। हिरन-'र छुरें से मैंने एक लकडभगो को गिरा दिया। उसके गिरते ाक़ी वहां से भागे नहीं बल्कि गिरे हुये लकड़भग्गे का र करने लगे ग्रीर उसको चीडफाड भी डाला। मैंने गिराया । तीसरा लकड्भग्गा उस गिरे हुये पर चिपट प्रपने बीभत्स कर्म में निरत हो गया। मैंने इस पर 'लाई ग्रौर ग्रोट छोड़ दी। यह गिर नहीं सका, भागा। तब एक कोने में चौथा लकड्भग्गा ा। वह तूरन्त भागकर एक मांद में जा घुसा। गगा भरकों के बीच के एक छोटे से नाले में जा स पर चार नम्बर का बारीक छर्रा चलाया. उस क प्रभाव नहीं पड़ाः परन्तू वह नाले में दबक

> 'ता उसके पास पहुँचा । उसके पास पहुँचते ही ने एक उचाट ली श्रौर दुर्जन की श्रोर बढ़ा ।

दुर्जन ने चक्कर काटकर नाले को फांदना चाहा। फांदने में दुर्जन की कमर लचक गई श्रौर रीढ़ का एक गुरिया धमक खा गया। ' 'श्रो मताई खा लग्नो' चिल्लोकर दुर्जन गिर पड़ा।

मैं जिस टीले पर खड़ा था उसके नीचे एक छोटा टीला श्रौर था। उस टीले के नीचे नाला था। दुर्जन को गिरा देखकर लकड़भग्गा डरा श्रौर मेरी श्रोर श्राया। मेरे पास सिवाय चार नम्बर के एक कार्तूस के श्रौर कुछ न था। जैसे ही कुछ लकड़भग्गा ग्राठ दस फीट रह गया, मैंने उस पर चार नम्बर कार्तूस चला दिया। वह खतम हो गया। मैं दुर्जन को उठाकर गांव ले श्राया। लकड़भग्गा जरूर बहुत डरपोक होता परन्तु घायल होने पर दबे पांव, प्राण बचाने के प्राक्रमण कर देता है।

## तेरह—

श्रगली छुट्टी में मैं श्रपने मित्र शर्मा जी के साथ उसी गढ़े में श्राकर बैठा । चांदनी ६ बजे के लगभग डूब गई। श्रंधेरे की कोई परवाह नहीं थी। एक से दो थे, श्रौर टार्च भी साथ था।

जिस घाट पर हम लोग गढ़े में बैठा करते थे उससे ऊपर की स्रोर लगभग डेढ़ सौ गज पर एक घाट स्रौर था। वहां होकर उस पार से चिरगांव की हाट के लिये स्राने जाने वाले गा निकला करते थे। उनको कभी ज्यादा रात भी हो जाती परन्तु मनुष्य-भक्षी सिंह के भयानक समाचारों ने सन्ध्या ान्त के स्रावागमन को बन्द कर दिया था।

रा हो जाने पर मुझको आलस्य मालूम होने लगा।
ो का निश्चय किया। शर्माजी से कहा, 'भाई यह
ा रहा, बारह बजे के बाद मेरा।'

ान लिया। वे श्रपनी दुनाली में गोली के कार्तूस । थोड़ी देर तक तो मैं तारों को गिनता रहा। झपी।

ि किसी के उतरते श्राने की श्राहट मिली, परन्तु में हल हो गई।

ी बन्दूक चली—'धायं'। उधर से शब्द हुग्रा, ाये!'

उठ बैठा। कलेजा धक धक करने लगा गंसायंहोने लगी। शर्माजी का भी बुरा हाल था। टॉर्च जलाकर देखा तो एक म्रादमी सफ़ेद रज़ाई म्रोढ़े हमारे गढ़े की म्रोर म्रा रहा है। विश्वास हो गया कि मरा नहीं है, परन्तू सन्देह था शायद घायल हो गया हो।

मैंने कई प्रश्न एक साथ कर डाले, 'लगी तो नहीं? बच गये? कौन हो? कहां जा रहे थे?'

उसने कहा, 'बहुत बचे।'

वह ग्रसल में मार्ग भूलकर इस घाट पर ग्रा गया था। उन दिनों मनुष्य-भक्षी सिंह का शोर तो था ही, ग्रन्धेरे में शर्माजी ने समझा मनुष्य-भक्षी निकला जा रहा। निशाना उनका ग्रच्छा था, परन्तु उस बटोही का भाग्य कहीं बढ़कर

हम लोग दुनाली से छर्रा न चलाने की शपथ सी ले थे। छर्रे का घायल जानवर देर में मर पाता है, इसलिं लोगों ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि गोर्न कार्तूस का ही व्यवहार किया करेंगे, पड़ गई तो तुर बच गई तो ग्रपनी बला से—भले ही जानवर भार

# चौदह---

मोर, नीलकण्ठ, तीतर, वनमुर्गी, हरियल, चण्डूल श्रौर लालमुनैयां जंगल पहाड़ श्रौर निदयों के सुनसान की शोभा हैं। इनके बोलों से, जब बगुलों श्रौर सारसों, पनडुब्बियों श्रौर कुर्चों की पातें की पांतें ऊँघते हुये पहाड़ों के ऊपर से निकल जातीं हैं, तब प्रकृति में उल्सास सा भर जाता है। नीलकण्ठ श्रौर बगुले का मारना क़ानून में निषद्ध है। मोर गांव के निकट नहीं मारा जा सकता, चण्डूल श्रौर लालमुनैयां को कोई डीं मारता, परन्तु तीतर, वनमुर्गी श्रौर हरियल के लिये तो वाले ललकते से रहते हैं।

में से केवल मोर खेती को हानि पहुँचाता है। ऐसा सुन्दर
गेहूँ चने इत्यादि को किस बुरी तरह खाने वाला!
धा उगा नहीं कि इसने उखाड़ उखाड़कर उनका
। किसान जब इन सबकी मार से थक जाता है
जन्य सन्तोष के साथ कहता है, 'यदि इन सबसे
जाय तो घर में रखने को जगह ही न रहे!'
नगह न रहे परन्तु बच नहीं पाता। श्रधिक
ा जाय तो क्या किसान उसको फेक देगा?
पिल, बरगद और ऊमर के पेड़ों पर श्रधिकतर
है। इसकी बारीक सीटी कभी कभी मनुष्य
म में डाल देती है, परन्तु मनुष्य की बजाई
अमता रहती है, इसकी सीटी लगातार एकसी
ो भूमि पर बैठा हुआ शायद ही किसी ने देखा

हो, परन्तु वह बैठता है—पानी पीने के लिये ग्रौर दाने चारे के लिये ही। इतना हरा पीला होता है कि पेड़ों के हरे हरे पत्तों में छिप जाता है। ग्रधिकतर इसकी सीटी ही इसकी उपस्थिति का पता देती है।

तीतर सवेरे शाम मार्गों, पगडंडियों ग्रौर खुले मैंदानों में जहां ढोर गोबर छोड़ जाते हैं, पाया जाता है। यह ज्यादा नहीं उड़ सकता है। थोड़ी दूर उड़कर फिर तेज़ी के साथ पन्जों के बल भागता है। तीतर दिन चढ़ते ही झाड़ी झकूटों में जा छिपता है ग्रौर सन्ध्या के पहले लगभग चार बजे फिर ग्रपने प्रवास से बाहर निकल पड़ता है।

इससे मिलती-जुलती एक चिड़िया भटतीतर होती है इसका रंग मटमेंला होता है। कटी हुई तिली के खे बहुधा पाया जाता है। ग्राहट पाकर खेत के कूंड़ों में " दबकर बैठ जाता है कि पास से भी नज़र में नहीं बहुत पास पहुँच जाने पर यह फड़फड़ाकर उड़ भटतीतर बहुत ऊँची ग्रौर लम्बी उड़ान ले सकत इसका इतना तीक्ष्ण होता है कि ऊँची उड़ान पर पड़ जाता है।

वनमुर्गी श्रौर पालतू मुर्गी में ज्यादा श्रन्तर न भी दोनों की लगभग एकसी होती है। पालतू कुछ लम्बी खिच जाती है, वनमुर्गी की बां होती है।

नीलकण्ठ शिकारी पक्षी है। इसका नील सुन्दर, इतना मोहक होता है कि वह शकुन गया है। पर इसकी बोली लटीफटी सी लगती है। कीड़ों-मकोड़ों की शिकार अधिकतर करता है, परन्तु छोटी चिड़ियों से भी इसको कोई परहेज नहीं है—पन्जे में पड़ जाय तो। चंडूल, लालमुनैयां देखने में अच्छे और सुनने में तो कहना ही क्या है।

रात को तोसरे पहर जब ये पक्षी अपने मिठास भरे स्वरों का प्रवाह बहाते हैं, तब किसी भी बाजे से उनकी मोहकता की तौल नहीं की जा सकती । मैंने तो गड्ढों में बैठे बैठे इनकी मनोहर तानों को सुनते सुनते घंटों बिता दिये । बन्दूक एक एफ रख दी और इनके सुरीले बोलों पर ध्यान को अटका ग । जानवर पास से निकल गये, परन्तु मैंने बन्दूक नहीं े। ऐसा जादू पड़ गया कि मैंने कभी कभी सोचा, खेतों वाली का सारा ठेका क्या मैंने ही ले रक्खा है ?

### पन्द्रह---

मध्यप्रदेश कहलाने वाले विन्ध्यखण्ड में ऊँची ऊँची पर्वत श्रेणियां, विशाल जंगल, बिकट निदयां ग्रीर झीलें हैं। शिकारी जानवरों की प्रचुरता में तो यह हिन्दुस्थान की नाक है। किसी समय विन्ध्यखण्ड में, हाथी ग्रीर गेंडा भी प्राप्य थे। विष्णु-गुप्त चाणक्य ने तो उनका जिक किया ही है ग्रकबर के युग में भी वे प्राप्य थे ग्रीर ग्राज से लगभग सौ वर्ष पहले तक इनकी उपस्थित के प्रमाण मिलते हैं। ग्रब तो इनकी शिकार खेलने के लिये हमारे यहां के साधन-सम्पन्न शिकारियों को हिमा की तराई ग्रीर ग्रसम के जंगलों में जाना पड़ता है।

श्रव भी विन्ध्यखण्ड के जंगलों में जो कुछ है कुत लिये बहुत हैं। बंगाल का नाहर श्रपने बलविकम श्रौ के लिये विख्यात है, परन्तु मण्डला, बालाघाट श्रौ के जंगलों में उससे भी बड़े शेर पाये जाते हैं। शि एक पुरानी पुस्तक में मैंने बारह फ़ीट की लम्ब का हाल पढ़ा है। श्रव भी दस ग्यारह फ़ीट की दुष्प्राप्य नहीं हैं। बड़े बड़े भालू, श्ररने भैंसे, क श्रौर जंगली कुत्तो इन जंगलों में बहुतायात से।

बिलासपूर जिले में एक साधन के सहारे मित्र एक दिन जा पहुँचे। रात को छकड़े कि दूसरे दिन नानबीरा नामक ग्राम में पहुंचना थ पर मार्ग में सरगबंदिया नाम का गांव मिला नाम सरगबंदिया—स्वर्गबिन्दु—क्यों पड़ा, ग

को खोज करने का मोह हुआ। गांव में दो पोखर थे। दोनों में लोग नहाते थे, और उनका पानी भी पीते थे। ग्रासपास मानी का और कोई ठिकाना न था। कम से कम, गर्मियों की ऋतु में, मुझको नहीं दिखलाई पड़ा। गांव खासा था और पानी के केवल दो पोखर। मैंने सोचा स्वर्ग की ये दो बूँदें ही इस गांव को सरगबंदिया की संज्ञा प्रदान कर रही हैं।

सरगवुंदिया में स्रपना भोजन स्रौर उसका पानी पीकर हम लोग सन्ध्या के पहले नानबीरा पहुँच गये। जंगलों पहाड़ों से घिरा हुग्रा नानबीरा बड़ा गांव है। वहां एक स्कूल भी है। ईस्टर की छुट्टियों के कारण स्कूल बन्द था। हम लोगों के साथ बिलासपूर जिला बोर्ड के एक कर्मचारी——श्री मानिकम् थे। उनकी कृपा से स्कूल में ठहरने की सुविधा मिल गई। जब हम लोग स्कूल के ग्रहाते में पहुंचे कुछ लड़के खेल रहे थे। लड़के संकोच में ग्राकर वहां से खिसकने को हुये। मैंने रोक लिया। थोडी-सी बातचीत की।

मैंने पूछा, 'तुम लोगों ने शेर देखा है ?'
उत्तर मिला—'हां।'
प्रश्न—'भालू, तेंदुआ, भेड़िया ?'
उत्तर—'सब देखे हैं।'
प्रश्न—'तुम लोग मांस खाते हो ?'
उत्तर—'हां।'
प्रश्न—'किस किस का ?'
इस पर लड़के एक दूसरे का मुँह ताक कर हँसने लगे।
मैंने अनुरोध किया, 'सकुचो मत। बतलाओ।'

एक लड़का बोला, 'ये लोग चूहा ग्रौर कउग्रा भी खाते हैं। हम लोग नहीं खाते।'

'चूहा ग्रौर कउग्रा !' मुझको ग्राश्चर्य हुग्रा ।

मैंने प्रश्न किया, 'तुम लोग कौन जो चूहा और कउग्रा नहीं खाते ?'

'मुसलमान ।' उस लड़के ने उत्तर दिया ।

'ग्रौर ये लोग कौन हैं जिन्हें चूहा ग्रौर कउग्रा भी हजम हैं १' मैंने पूछा।

लड़के ने हँसकर उन लोगों की जाति बतलाई।

मैंने कहा, 'तब तो तुम्हारे घरों में चूहे ग्रौर जंगलों में कउये होंगे ही नहीं।'

बाक़ी लड़के भी वार्तालाप में भाग लेने लगे।

एक हिन्दू बालक बोला, 'चूहे तो बहुत हैं, पर जंगलों में कउये बहुत नहीं हैं।'

मुभे झांसी जिले के कउग्रों की याद ग्रा गई। कुवांर के महीने में नगरों श्रौर क़स्बों में तो इनकी कांव कांव के मारे नाकोंदम ग्रा ही जाता है, जंगलों में इनके भुण्डों के मारे सन्ध्या बेसुरे कोलाहल के मारे बेचैन-सी हो जाती है। एक भुण्ड में ही सैंकड़ों हजारों। बगीचों के फलों श्रौर खेतों के ग्रनाज को नष्ट करने में ये तोतों को भी मात देते हैं। मैंने सोचा या तो नानबीरा वाले हमारे यहां पहुँच जायें या हमारे यहां के कउये नानबीरा की ग्रोर पधार जायें तो निष्कृति मिले। परन्तु इस प्रकार तो समस्या हल होती नहीं। रात के जागे ग्रौर दिन के थके थे इसलिये रात भर मजे में सोये।

सवेरे लगभग सौ गोंड, कोल ग्रौर बैगा हम लोगों के पास शा गये। शिकार उनका जीवन ग्रौर मनोरंजन है। खेती कम ग्रौर जङ्गल ग्रधिक सहारा है।

उनके केश सुन्दर ग्रौर कंघी किये हुये। शरीर दृढ़, मांसल—रग पट्टे वाले—ग्रौर चिकने। छोटी घोती, लंगोट या जांघिया कसे हुये। किसी किसी के हाथ में चांदी के चूड़े। ग्रिधकांश तीर कमान लिये हुये। बहुतेरों के कन्घे पर तेज घार वाली कुल्हाड़ी,—उसे वे टंगिया कहते थे,—कुछ के हाथ में लाठियां ग्रौर छोटे बर्छे। उनमें से थोड़े से ढोल ग्रौर ताशे भी लिये थे।

उनके बीच में एक मटका रक्खा हुग्रा था। मटके में महुये की शराब थो। वे थोड़ी-थोड़ी चुल्लुग्रों, पी रहे थे। मेरे मन में ग्राया इनको एक व्याख्यान देकर सुधार की भावना जाग्रत करूँ। तुरन्त मैंने भीतर कुछ टटोला। मैं व्याख्यान देने वाला कौन? यदि इनको ग्रधिक भोजन, ग्रधिक पैसे, ग्रधिक शिक्षा, ग्रधिक कपड़े, दवादारू ग्रौर ग्रच्छी दिशा दे सक्तं तो इनका देशवासी कहलाने की पात्रता रख सकता हूँ नहीं तो वे जैसे हैं मुझसे ग्रच्छें हैं। चेहरे पर सहज मुस्कान है, भाव उनका सीधा सरल निर्भीकता से भरा हुग्रा है। हम उनसे कुछ ले सकते हैं, दे उन्हें क्या सकते हैं ?

सुधार की भावना को ताक में रखकर मैं उनके बीच में पहुँच गया। जाग्रत मानव के सब हर्ष, समग्र ग्रोज उनमें मौजूद थे — कठिनाइयों ग्रौर पीड़ाग्रों, विपत्तियों ग्रौर दुःखों से लड़ जाने का मनोबल उनमें प्रतीत होता था।

शहर के ग्रधकचरे, ग्रधबुभे हम लोग श्रद्धा के मारे भुक गये।

उनके अगुश्रा से शिकार के कार्य-क्रम पर बात-चीत होने लगी। उसने हांके के लिये एक विशेष पहाड़ को चुना। श्राशा की गई कि शेर और भालू मिलेंगे।

हम लोग पहाड़ की स्रोर चल दिये। लगान लगाने वाले ने बन्दूक वालों को यथा स्थान खड़ा कर दिया। मैं स्रपने एक मित्र के साथ ऐसे स्थान पर खड़ा किया गया जहां महीने-डेढ़ महीने पहले एक श्रंग्रेज स्त्री को शेर ने हांके से निकलकर चबा डाला था। जगह जगह पेड़ों पर मचान बंधे हुये थे। शेर की शिकार का स्रनुभव नहीं था, इसलिये हम लोग मचान पर नहीं गये, नीचे ही खड़े रहे। पहाड़ की तली में थे। पहाड़ पर से हंकाई होती स्ना रही थी।

ढोल, ताशों श्रौर कई प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होता चला ग्रा रहा था, हम लोग प्रतीक्षा की धुकधुकी में खड़े थे। ग्रपने ग्रपने स्थानों पर। मेरे ग्रन्य मित्रों की भी यही ग्रवस्था रही होगी।

इस हंकाई में एक सुम्रर के सिवाय ग्रौर कुछ नहीं निकला। यह सुम्रर हमारे लगान के सामने ऊँचाई पर से निकला। 'धाड़ धाड़' हम दोनों ने एक साथ बन्दूकें चलाई। सुम्रर के ग्रगले जोड़ पर दोनों गोलियां पड़ीं। दोनों में केवल दो इञ्च का ग्रन्तर था। हांके वाले उत्सुकता के साथ हम लोगों के पास ग्राये । सुग्रर को पाकर वे बहुत प्रसन्न हुये ।

दूसरी हंकाई के लिये ग्राध मील दूरी पर एक ग्रौर पहाड़ चुना गया। ग्रवकी वार हम लोग ग्रत्यन्त ग्रसावधानी के साथ खड़े हो गये। किसी किसी ने तो केवल पेड़ की ग्रोट ले ली। हम दोनों ने ग्रचार के पत्ते तोड़कर ग्राड़ बना ली—ऐसी कि ' उसको खरहा भी तोड़ डालता।

हंकाई होने के थोड़े ही समय बाद एक ग्रौर बन्दूक़ चली, फिर एक ग्रौर। सामने से दो बड़े रीछ ग्राते हुये दिखलाई पड़े। मेरी बग़ल में कुछ फ़ासले पर एक ग्राया। वहां खड़े हुये शिकारी मित्र ने भालू खतम कर दिया। दूसरा हम लोगों के सामने ग्राया। मेरे साथी मित्र की पहली गोली से घायल होकर वह लौटा ग्रौर वे स्थान छोड़कर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने भागते हुये रीछ पर गोलियों की वर्षा कर दी। बारह तेरह चलाई, परन्तु लगी एक भी नहीं। रीछ परेशान होकर एक पेड़ पर चढ़ा।

वह सीधा ही चढ़ा, बड़ी फ़ुर्ती के साथ। लोगों का ख्याल है कि रीछ उल्टा चढ़ता है। यह ग़लत है। वह उल्टा भी चढ़ सकता होगा, परन्तु साधारएातया चढ़ता सीधा ही है।

मेरे मित्र ने एक गोली श्रौर चलाई। रीछ नीचे श्रा गिरा।

फिर एक हंकाई स्रौर हुई। दूसरे दिन भी हँकाइयां हुई, परन्तु मिला कुछ नहीं। हां, रीछों के कुछ स्रद्भुत किस्से स्रवश्य सुनने को मिले। उनमें से एक विलक्षण था। एक अंग्रेज शेर की शिकार के लिये आया। मचान पर अकेला जा बैठा। नीचे किसी मरे हुये जानवर का गायरा रख लिया था। कुछ रात बीतने पर गायरे के पास एक रीछ आया। रीछ ने गायरे को सूंघा था कि झाड़ी के पीछे छिटे हुये शेर ने रीछ पर तड़प लगाई। रीछ बलबलाता हुआ भागा और पेड़ पर चढ़ गया, और, मचान की ओर बढ़ा जहां अंग्रेज शिकारी बैठा हुआ था। मारे डर के अंग्रेज की जो हालत हुई होगी उसका तो अनुमान किया जा सकता है, परन्तु ऐसे अप्रत्याशित स्थान पर आदमी को बैठे देखकर रीछ की जो दशा हुई उसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि वह हड़बड़ाकर नीचे जा गिरा। शेर ने उसको समाप्त कर दिया। ऊपर से जो गोली पड़ी तो शेर उससे समाप्त हो गया!

जंगलों में शेर इत्यादि की जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं उनमें से ग्रधिकांश का ग्राधार सत्य होता है, परन्तु कुछ नितान्त कल्पना-प्रसूत होती हैं।

जंगल के रहने वाले लोगों में जितने भालू के नाखूनों से घायल होते हैं उतने श्रौर किसी से नहीं। इसके नाखून पन्जे की गद्दी से बाहर निकले रहते हैं श्रौर बहुत लम्बे होते हैं। यह श्रासानी के साथ पालतू कर लिया जाता है, परन्तु जंगली श्रवस्था में काफ़ी दुखदायक होता है। शरीर का छोटा, परन्तु बाल बड़े बड़े होने के कारगा बिहंगम दिखलाई पड़ता है। जड़ों श्रौर फलों का प्रेमी होता है। पेड़ों पर चढ़कर श्राराम के साथ शहद तोड़ खाता है। मधुमिक्खयां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं, क्योंकि काटने के प्रयत्नों में उसके बालों में ही

उलझ जाना पड़ता है। उसकी खाल तक उनके डंक पहुँचते ही नहीं। जीभ इसकी खरखरी होती है। किसी की खाल पर जीभ को कस के फेरे तो खुन निकल ग्रावे। कुछ लोगों की कल्पना है कि वह हाथों में लपेटकर श्रादमी से चिपट कर थुक से ग्रन्धा कर देता है ग्रौर उसका कचूमर निकाल देता ं है। उसके थूक में ऐसा कोई विष नहीं होता है, ग्रौर कोध में सभी पशु मुंह से झाग फेक उठते हैं। चिपट जरूर यह जाता है ग्रीर नाखुनों से बेतरह चीड़फाड़ करता है। इसको सुनाई कम पडता है। ग्रांख के ऊपर बालों के लटकने के कारगा देख भी अच्छी तरह नहीं पाता । जाड़ों में झोरों स्रौर लम्बी घास वाले मैदानों में पड़ा रहता है। जहां कोई ग्रसावधान मनुष्य पास तक पहुँचा कि वह जागा श्रौर चिपट पड़ा। मनुष्य ने देख नहीं पाया श्रौर भालू ने दूर से श्राहट नहीं ले पाई-फल, भालू का घोर और बिकट ग्रालिङ्गन । यदि उस ग्रालिंगन से प्राण न निकले तो कई सप्ताह ग्रस्पताल का सेवन तो करना ही पड़ता है।

गांवों और नगरों में जिस रीछ का पीछा बच्चे हा हा हू हू करते हुये नहीं स्रघाते, स्रौर वह बिलकुल नहीं चिढ़ता, जंगल का तोहफ़ा होते हुये भी प्रकृति में स्रपने भाई बन्दों से बिलकुल स्रलग पड़ जाता है। इतने सीधे जानवर की ऐसी निन्दा! पर वह है यथार्थ।

## सोलह—

एक बार विन्ध्यखण्ड के किसी सघन वन का भ्रमण करने के बाद फिर बार बार भ्रमण की लालसा होती है। इसलिये सन् १६३४ के लगभग मैं कुछ मित्रों के साथ मंडला गया।

मंडला की रेल यात्रा स्वयं एक प्रमोद थी। पहाड़ों में होकर रेल घूमती कतरातो गई थी। गहरे गहरे खड़ु, गिंमयों में भी जल भरे नदी नाले श्रीर कौतुकों से भरी हुई नर्मदा। मंडला जिले में ही तो कान्हाकिसली का विशाल किन्तु वर्जित जंगल है। मंडला जिले में हा छोटे से सुन्दर नाम श्रीर बड़े दर्शन वाला—मोती नाला है। नाम मोती नाला हो है, परन्तु इस नाम का जंगल बड़ा श्रीर विस्तृत, बिहंगम श्रीर वीहड़ है। मोती नाला—जंगल में शेर बहुतायत से पाये जाते हैं। मार्ग में जगमण्डल नाम का बड़ा बन मिलता है। सरही श्रीर सागौन के भीमकाय वृक्ष भरे पड़े हैं। जल भरे नदी-नालों की कोई कमी नहीं।

जगमण्डल नाम के जंलल में ही शेरों की काफ़ी संख्या है। सांभर, चीतल, बाइसन ग्रौर भेंसे भी मिलते हैं।

एक दिन तो हम लोग टोहटाप में लगे रहे। जिस नाले में निकल जायें उसी में शेरों के पद-चिह्न। एक नाले में दोनों किनारों से ग्राड़ी पगडण्डियां पड़ गई थीं। वहां पर रेत में शेरों के इतने निशान मिले कि हम लोग ग्रचरज में डूब गये। झांसी जिले के नालों में जैसे ढोरों के निशान मिलते हैं वैसे शेंरों के मिले। कुशल यही रही कि नालों की घास में कोई शेर पड़ा हुग्रा नहीं मिला।

हम लोगों को ठहरने के लिये जंगल विभाग की एक गौकी मिल गई थी। साधन-सम्पन्न लोग जंगलों में डेरे तम्बू लगाते हैं, परन्तु इनकी टीमटाम देखकर ग्रल्प-साधन वाले मनचले शिकारी हतोत्साह हो जाते हैं। वे सोचते हैं न इतना साज सामान होगा न बड़े जंगलों का भ्रमण ग्रौर न बड़े जानवरों का शिकार उपलब्ध होगा। मैं भी नहीं जा सकता था, परन्तु मेरे एक निकट सम्बन्धी इन जिलों में बड़े पद पर थे, इसलिये एक दरी ग्रौर एक चादर लेकर झांसी से बाहर निकल पड़ता था। उनका निषेध है इसलिये नाम लेकर कृतज्ञताज्ञापन तक से विवश हूँ।

दूसरे दिन दुपहरी में भटक भटकाकर हम लोग डेरे पर ग्रा गये। साथ में मंडला से ग्राटा ले ग्राये थे, क्योंकि इस ग्रोर गांवों में दाल चावल ग्रौर मिर्च मसाला तो मिल जाता है, परन्तु ग्राटा दुर्नभ है। भोजन गुरू ही किया था कि एक गोंड ने ग्राकर समाचार दिया, 'नाहर ने गायरा किया है'—उसकी बोली में—नाहर गायरा किहिस।

पत्ताल छोड़कर हम लोग उठ बैठे। उस समय तीन बजे होंगे। मचान बांघने का सामान, रस्से इत्यादि पानी का घड़ा ग्रौर विस्तर साथ लिये ग्रौर चल दिये।

एक नाले में रांझ के नीचे एक बड़ा बैल दबा पड़ा था। उस बैल की कहानी कष्टपूर्ण थी। उस जंगल में रेलवे लाइन पर बिछाये जाने वाले शहतीर—स्लीपर—काटे जा रहे थे श्रौर जबलपुर के लिये ढोये जा रहे थे। जबलपुर से एक गाड़ी वाला शहतीरों को ढोने के लिये ग्रपनी गाड़ी लाया। शहतीरों तक नहीं जा पाया था, मार्ग में एक पानी वाला नाला मिला। गाड़ी वाले ने बैल ढील दिये, पुल के नीचे एक चट्टान पर खाना बनाने लगा। बैल जरा भटककर डांग में चले गये। उनमें से एक को शेर ने मार डाला। उसको शेर उठाकर लगभग तीन फर्लांग की दूरी पर ले गया ग्रौर झांस के नीचे एक छोटे से नाले में दाब दिया। उस समय उसने बैल को बिलकुल नहीं खाया। सोचा होगा रात ग्राने पर सुभीते में खायेंगे।

बैल को नाले में से निकलवाया। छैं: ग्रादमी उसको बाहर निकाल सके। लगभग साठ डग पर एक ऊँचा बरगद का पेड़ था। नीचे जरा हटकर ग्रचार ग्रौर तेंदू के छोटे छोटे गुल्ले थे। इनको साफ़ करवाकर एक पेड़ के ठूंठ को खूंटी का रूप दिया गया। बांस के खपचे निकालकर उनसे बैल को पेड़ के ठूंठ से जकड़कर बांध दिया गया।

मैंने बाँधने वालों से पूछा, 'इन खपचों को तोड़कर शेर बैल को उठा तो नहीं ले जायगा ?' उन लोगों ने तान तानकर खपचों को खींचा भ्रोर भ्राश्वासन दिया, 'शेर इन खपचों को कैसे भी झटके से नहीं तोड़ सकेगा।'

मेरे सामने से एक बार तेंदुग्रा रस्सी तोड़कर बकरे को उठा लेगया था। मैं उस जगह उस ग्रनुभव को दुहराना नहीं चाहता था। गोंड़ों ग्रौर कोलों के ग्राश्वासन को मैंने मान लिया। उनका तद्विषयक ग्रनुभव काफ़ी था, हम लोगों को उनकी बात पर सन्देह करने के लिये कोई कारएा न था।

ु उस रात चैत की पूरिंगमा थी। दिन में गर्मी रही, परन्तु रात का सलोना सुहावनापन तो अनुभव के ही योग्य था। चारों ग्रोर से महक भरे मन्द झकोरे ग्रा रहे थे। कहीं से चीतल की कूक ग्रौर कहीं से सांभर की रेक सुनाई पड़ रही थी। स्यार भी कभी फे कर जाता था।

हमारा मचान भूमि से लगभग पच्चीस फीट की उँचाई पर था। मचान लम्बा-चौड़ा था, सीधे डंडों से पुरा हुग्रा। उत्पर गद्दा श्रौर दरी। एक श्रोर डालों के तिफंसे में जल भरा घड़ा श्रौर कटोरा रक्खा था। मचान एक श्रोर से खुला हुश्रा था श्रौर तीन श्रोर से पत्तों से श्राच्छादित। उस पर केवल रीछ चढ़कर श्रा सकता था, शायद तेंदुश्रा भी,—क्योंिक मैंने तेंदुये को श्रपनी श्रांखों पेड़ पर सहजगित से चढ़ते देखा है,—परन्तु शेर चढ़कर नहीं श्रा सकता था। मचान के सिरहाने की तरफ़ मैं बैठा था, दूसरी श्रोर मेरे मित्र शर्मा जी। मेरे सामने का भाग ज्यादा खुला था, शर्मा जी के सामने का कम।

मेरे ग्रन्य मित्र काफ़ी दूर ग्रन्य मचानों पर थे।

म्राठ बज गये । चांदनी खूब छिटक म्राई । मेरे सामने सौ गज तक खुला हुम्रा मैदान था, फिर घनी झाड़ी शुरू हुई थी ।

न्नाठ बजे के उपरान्त इस खुले हुये मैदान में लगभग भ्रस्सी गज की दूरी पर एक सफ़ेद सफ़ेद-सा ढेर दिखलाई

पड़ा। मैंने म्रांखों को गड़ाया। वह ढेर स्थिर था। सोचा श्रांखों का भ्रम है। कुछ मिनट बाद वह ढेर हिला श्रौर मचान की श्रोर थोडा-सा बढा। विश्वास हो गया कि शेर है श्रीर बन्द्रक का अनी पर श्रा रहा है। मैने शर्मा जी को इशारा किया। उन्होंने भी अपने झांके में होकर देखा। वह लगभग स्राध घण्टे तक, ठिठ्रता ठिठ्रता-सा चला। फिर उसने उस नाले पर छलांग भरी जिसमें वह दिन में मारे हुये बैल को ठंस स्राया था। इसके उपरान्त वह दृष्टि से लोप हो गया । बाट जोहते जोहते ग्यारह बज गये । चांदनी निखर कर छिटक गई थी। ठण्डी ठण्डी हवा चल रही थी। शर्मा जी ने सिर ग्रौर ग्रांखों पर हाथ फेर कर नींद की विवशता प्रकट की। मेरे भी सिर में दर्द था। हम दोनों लेट गये। मैंने सोचा, गायरा प्रबल खपचों से बँधा हुन्रा है, शेर स्नाकर जब बैल को उठाने का उत्कट प्रयत्न करेगा हम लोग सोते ही न पड़े रहेंगे। लेटते ही सो गये, क्योंकि मचान पर किसी विशेष संकट की ग्राशंका न थी।

चांदनो ठीक ऊपर चढ़कर थोड़ी-सी वक्त हो गई थी। एक बजा था जब मुझको पेड़ के नीचे कुछ ग्राहट मालूम पड़ी। मैं यकायक उठकर नहीं बैठा। मचान पर का जरा-सा भी शब्द सुनकर, यदि शेर होगा तो, फिर नहीं ग्रायेगा— शायद महीने पन्द्रह दिन तक न ग्रावे, क्योंकि शेर तेंदुये की तरह ढीठ नहीं होता। मैं बहुत धीरे धीरे उठा। ग्रांखें मल कर मचान के नीचे झाँका। कोई दो छोटे जानवर वरगद की सूखी पत्तियों को रोंद रोंदकर बैल की घात लगा रहे थे।

बैल को भी देखा——सन्देह था कहीं उस समय शेर उसको न घसीट लेगया हो जब सो रहेथे। बैल समूचा पड़ा था। शेर उसके पास नहीं स्राया था।

मैं कुछ क्षरण ही इस तरह बैठा था कि सामने से शेर आता दिखलाई पड़ा। शेर के ग्राने के पहले ही वे दोनों जानवर भाग गये। मैं जब लेटा था, मैंने ग्रपनी राइफिल का तिकया बनाया था। शर्मा जी दुनाली बन्दूक छाती पर रक्खे हुये सो रहे थे। मैं राइफिल को उठाने के लिये मुड़ नहीं सकता था। मुड़ते ही मेरी गित को शेर देख लेता श्रौर भाग जाता, सारी कमी कमाई मिहनत श्रौर लालसा व्यर्थ जाती। मैंने शर्माजी की छाती पर से धीरे से दुनाली उठा ली। उनके जगाने का समय तो था ही नहीं। बन्दूक के घोड़े चढ़े हुये थे श्रौर नालों में गोलियों के कार्तूस पड़े थे। परन्तु मुफ्ते अपनी राइफिल का श्रधिक भरोसा रहा है—लेकिन, उस मौक़े पर राइफिल उठाना मेरे लिये सँभव न था। दुनाली लेकर मैंने बैल पर सीधी करली, भुक गया श्रौर एकाग्र दृष्टि से ग्रपनी श्रोर ग्राते हुये शेर को देखने लगा।

शेर बड़ी मस्त चाल से श्रा रहा था। बग़ल की पहाड़ी पर पतोखी बोली। ग्रलसाते श्रलसाते उठाते हुये श्रपने भारी पैरों को शेर ने एकदम सिकोड़ा, बिजली की तरह गर्दन मरोड़ी पोछे के पैरों पर सधा श्रौर जिस श्रोर से चिड़ियां बोली थीं एकटक देखने लगा। जब वह उस श्रोर से निश्चिन्त हो गया तब मचान की श्रोर बढ़ा।

खरी चांदनी में उसकी छोहें स्पष्ट दिख रही थीं। माथे पर सफेद भाल ग्रौर छपके चमक रहे थे। भारी भरकम सिर की बग़लों में छोटे छोटे कान विलक्षण जान पड़ते थे। शेर जरा सा मुड़ा, तब उसके भयंकर पंजे ग्रौर भयानक बाहु ग्रौर कन्धे दिखलाई पड़े। गर्दन जबरदस्त मोटी ग्रौर सिर से पीठ तक ढालू। उसके पट्टों को देखकर मन पर ग्रातंक सा छा गया। सोचा यदि बड़े से बड़ा खिसारा सुग्रर इससे भिड़जाय तो कितनी देर ठहरेगा? परन्तु सुग्रर इससे भिड़ जाता है ग्रौर देर तक सामना भी करता है।

शेर फिर मचान के सामने सीधा हुन्रा। उसने मेरी श्रोर गर्दन उठाई। चन्द्रमा के प्रकाश में उसकी श्रांखें जल रही थीं। वह टकटकी लगाकर मेरी श्रोर देखने लगा—श्रौर मैं तो श्रांख गड़ाकर उसकी श्रोर पहले से ही देख रहा था। एक क्षरण के लिये मनचाहा कि गोली छोड़ दूँ, परन्तु जंगल का शेर—श्रौर इतना बड़ा—जीवन में पहली बार देखा था, इसलिये उसको देखते रहने की लालच उमड़ी। कभी उसके सिर श्रौर कभी उसकी छाती को देखता था। ऐसी चौड़ी छाती जैसी किसी भी जानवर की न होती होगी।

शेर कई पल मेरी स्रोर देखता रहा। उसको सन्देह था। वह जानना चाहता था कि मैं हूँ कौन १ पर मैं स्रिडिंग स्रोर स्रटल था। उसको बाल बराबर भी हिलता नहीं दिखा। जब शेर मेरा निरीक्षण कर चुका तब बैल के पास गया। उसने स्रपना भारी जबड़ा बैल के ऊपर रक्खा स्रौर दाढ़ें गड़ाकर एक झटका दिया। एक ही झटके में कई स्रादिमियों के बांधे हुये बांस के खपचे तड़ाक से टूट गये। दूसरी बार मुंह डाल कर जो उसने झटका दिया तो बैल तीन चार हाथ की दूरी पर जा गिरा ! इस समय उसकी पीठ मेरी श्रोर थी। उसने बैल को एक श्रौर झटका दिया, बैल चार पांच डग पर जाकर गिरा। मुझको लगा श्रव यह चला। सबेरे जब मित्रगण इकट्ठे होंगे तब मेरी इस बात को कोई न सुनेगा कि मैं शेर की लोचों का श्रध्ययन कर रहा था—सब कहेंगे कि मैं डर गया। मैं मनाने लगा किसी तरह यह मेरे सामने श्रपनी छाती फेरे।

शेर ने कुछ क्षगा के लिये मेरे सामने ग्रपनी छाती की। बन्दूक तो मिली हुई हाथ में थी ही। मैंने गोली छोड़ी। शेर ने काफ़ी ऊँची उछाल लेकर गर्जन किया। शर्मा जी जाग उठे, उन्होंने भी सुना ग्रौर देखा।

शेर ने नीचे गिरकर तुरन्त एक तिरछी उचाट ली और ग्रांख से ग्रोझल हो गया।

उसी समय मचान से उतरकर ग्रनुसन्धान करने का सवाल ही न था, क्योंकि कुछ पहले इसी प्रकार का प्रयत्न करते हुये इलाहाबाद के एक ग्रंग्रेज वकील,—श्री डिलन, फाड़ डाले गये थे; ग्रौर जैसा कि दो दिन बाद मंडला पहुँच कर हम लोगों ने सुना कलकत्ता हाईकोर्ट के जज श्री चौधरी के भाई—जो वकील थे—इसी जंगल से कुछ मील दूर, इसी रात, इसी प्रकार के प्रयत्न में मार डाले गये थे।

हम लोग मचान से नहीं उतरे। बातें करते-करते सवेरा हो गया। हम लोगों के मचान से उतरने के पहले ही मित्र लोग वहां भ्रा गये। स्राते ही उन्होंने भूमि का निरौक्षण किया। जहां गोली चली थी वहां खून की एक बूंद भी न थी।

एक साहब बोल, 'गोली चूक गई।' मैंने कहा, 'ग्रसंभव।'

नीचे उतरकर देखा, शेर के ख़ून की बूंदें मिलीं। जरा भ्रागे बढ़े कि हड़ी के टुकड़े श्रीर ग्रागे बढ़े तो ख़ून की घार। परन्तु हड्डियों के टुकड़े ग्रीर रक्त की घार लगभग ग्राघ मील तक मिली। एक नाले में उसने पानी पिया ग्रीर नाले के उस पार के जंगल में की लम्बी घनी घास में विलीन हो गया। कई दिन बाद उसकी लाश सड़ी हुई मिली। गोली हँ सुली की हड्डी पर पड़ी थी। चोट करारी थी, परन्तु फिर भी वह इतनो दूर निकल गया।

दूसरे दिन उसी मरे बैल के गायरे को बांधकर शर्मा जी ग्रौर मैं बरगद के मचान पर जा बैठे। रात भर जागते रहे, लेकिन मचान तले कोई भी नहीं ग्राया। परन्तु ग्रन्य मित्रों को विचित्र ग्रनुभव प्राप्त हुये।

एक मित्र मचान बांघकर पानी के पोखरे के पास बैठे थे।
गुद्ध चांदनी रात थी। खूब दिखलाई पड़ता था। पोखरे पर
पहले दो बाइसन ग्राये। बाइसन के मारने की मनाई थी इसलिये गोली नहीं चलाई गई। उनके उपरान्त एक शेर ग्राया।
मित्र को सिगरिट पीने की थी ग्रादत। इधर सिगरिट ने खांसी
पैदा की उधर शेर छलांग भरकर ग्रोझल हो गया।

दूसरे मित्र भी एक सज्जन के साथ मचान पर बैठे थे, श्रीर यह मचान मैंने ही बँधवाया था। मचान एक गहरे श्रीर

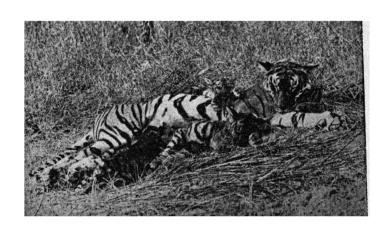

शेरनी ग्रपने बच्चों के साथ

चौड़े नाले के किनारे के एक पेड़ पर था। नाले में पानी न था परन्तु जानवरों के निकलने का उधर होकर मार्ग था।

जब मैं नाले में खड़ा हुम्रा तब वह पेड़ बहुत काफ़ी ऊँचा दिखलाई दिया। मैंने सोचा इस पर का मचान बिलकुल सुरक्षित रहेगा। पर वह पेड़ किनारे के घरातल से केवल दस ग्यारह फ़ीट ही ऊँचा था!

दिन में मचान बांधे जाने के बाद हम लोग सब भ्रपनी-भ्रपनी जगह जा बैठे। जब सवेरे सब लोग मिले नाले की ढी वाले मचान के शिकारियों का श्रनुभव सुनकर हम सब को दंग रह जाना पड़ा। उन्होंने बतलाया:—

'नौ बजे के लगभग मचान के पास गुरगुराने की ब्राहट मिली। हम लोग सावधान होकर उस दिशा की ब्रोर देखने लगे जहां से गुरगुराहट सुनाई पड़ी थी। कुछ ही क्षण बाद एक बड़ी शेरिनी ग्रपने दो बच्चों के साथ, धीरे धीरे, भूमती-भूमती, मचान के नीचे ग्राई। बच्चे कलोल में थे ग्रौर गुरगुरा रहे थे। शेरिनी मचान के नीचे बैठ गई। वह जरा सी उछाल लेकर मचान पर बैठे हुये शिकारियों को नीचे पकड़ ला सकती थी। शेरिनी के बच्चे कभी ग्रापस में उलझते श्रौर लिपटते ग्रौर कभी शेरिनी के भारी शरीर को ग्रपने खेल कूद का ग्रखाड़ा बनाते। जब दूरी से चीतल या सांभर की ग्रावाज ग्राती तो शेरिनी ग्रपने पंजे की मुलायम गद्दी से बच्चों को चुपका कर देती ग्रौर जबड़े को जिमीन से सटाकर ध्यान के साथ कुछ सुनती ग्रौर देखती। वंचल बच्चे जब उसकी गहरी बगलों में से, उतावले होकर, जंगल के जगत का कारबार

समझने के लिये सिर उठाते वह पन्जे की गद्दीदार ठोकर से उनको बुद्धि देने का प्रयास करती। एक बार एक बच्चा कूदने-फांदने के लिये विकल हो गया तो शेरिनी ने हलकी सी चपत जमा दी। चपत ने उस बच्चे को कुछ समझदारी दी ग्रौर वह कुनमुनाकर ग्रपनो मां की बग़ल में सट गया। थोड़ी देर में नाले के उस पार पेड़ों की छाया में एक बड़ा ग्राकार ग्राया, समझ में नहीं ग्राया क्या था। शेरिनी उस ग्राकार को देखकर फरफराकर खड़ी हो गई ग्रौर उसने ग्रपने गले में जिस स्वर को दबाकर नाक से निकाला वह बहुत दूर से सुनाई पड़ने वाली भूकम्प की सी ग्रावाज थी। मचान पर बैठे एक शिकारी ने बन्दूक पर उंगली पसारी। दूसरे शिकारी ने हाथ पकड़ लिया। बिलकुल संभव यह था कि शेरिनी केवल घायल होती, ग्रौर निश्चित यह था कि वह घायल हो कर मचान वाले किसी भी शिकारी को न छोड़ती।

मचान बँधवाने के समय मेरे मन में पेड़ की उँचाई के विषय में, नाले की गहराई में खड़े रहने के कारण भ्रम हो गया था। वैसे वह मचान तो तेंदुये की भी शिकार के योग्य न था।

बारह फ़ीट की ऊँवाई वाले मचान से तो एक बार नया-गांव छावनी के पास तिंदरी पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर मचान बाँधकर बैठे हुये शिकारी को घायल होते ही तेंदुये ने उछल-कर नीचे पटक लिया था ग्रौर शिकारी के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। फिर शेर के लिये यह मचान केवल दस ग्यारह फ़ीट की ही ऊँचाई पर था। बन्दूक चल जाती तो ग़जब हो जाता। एक चौथा मचान भ्रौर था। उस मचान को एक बिलकुल बेढंगी सुनसान जगह में बांधने की सूझ शिकारी को उनकी झक ने दी थी। शिकारी बिलकुल श्रकेले, बहुत दूर भ्रौर बिलकुल बीहड़ झाड़ी में वैठना चाहते थे, शेर वहां ग्राये चाहे स ग्राये।

शेर तो क्या उनके मचान के पास एक चूहा भी नहीं ग्राया । लाल ग्राखों सवेरा हुग्रा ।

इसके बाद मैं अनेक बार अमरकण्टक पहाड़ पर शेर के लिये गया। अमरकंटक पहाड़ की पठार के समतल पर एक छोटा सा खेत है। उसकी पिश्चमी दरार आगे चलकर नर्मदा बनी है और पूर्व वाली सोन। मजे में अपने दोनों पैर दोनों दरारों पर रक्खे जा सकते हैं परन्तु कुछ मील जाकर उस पठार पर से दोनों के भयंकर प्रपात हैं। अमरकंटक पर कुछ पेड़ ऐसे मिले जिनके पत्तों से जून के महीने में रात्रि के समय बारीक पुहार झरतो थी। वहीं मिलिनियां नाम की एक बेल देखी जिसमें लाल-लाल छोटे-छोटे फल लगे थे। हम लोगों ने फल चक्खे, स्वादिष्ट लगे। ग्रीष्म ऋतु में बघेलखण्ड के अनेक किसान अपने ढोर अमरकण्टक की पठार पर चराने के लिये ले आते हैं। इनके ढारों की टोह में शेर भी सिमटकर पठार पर आ जाते हैं।

पठार प्रकृति के सौन्दर्य का कोष है। उन दिनों जंगल में फूलों से लंद जूही के पेड़ मैंने विन्ध्यखण्ड के इसी स्थान में देखें। घूमते घूमते एक स्थल पर पहुँचे जिसको सूमपानी कहते थे। सूमपानी शायद इसलिये कि पानी पहाड़ में से थोड़ा-थोड़ा करके रिसता था। इस पानी के ग्रागे पहाड़ की एक घूम थी ग्रौर मार्ग सकरा। नीचे बड़ा भारी खड़ु। हम लोग घूम के इस सिरे पर थे, दूसरे सिरे पर कोमल कण्ठ निसृत एक सामूहिक गान सुनाई पड़ा। ऐसे घने बीहड़ जंगल में यह सुरीला गान कहां से ग्राया? थोड़ा ग्रागे बढ़े तो जंगल की कुछ स्त्रियां ग्रौर कन्यायें रंग-बिरगे फूलों से ग्रपने केश सजाये डिलयां बगल में दाबे—फटे कपड़े पिहने—ग्रा रही थीं। हम लोगों को देखकर वे संकोच में मुस्कराई ग्रौर गाना बन्द कर दिया। हम लोग ग्रागे बढ़ गये। मेरे मनमें एक टीस उठी—हमारे देश की सुन्दरता ग्रौर संस्कृति ऐसी दरिद्रता में सनी हुई है!

जब पठार पर पहुँचकर नर्मदा के प्रपात को देखने गये, ऊपर की ग्रोर बग़ल में एक छोटा सा बंगला देखा। उसमें शायद कोई सन्यासी या प्रवासी रहते थे। सन्यासी का ग्रनुमान इसिलये करता हूँ कि उसमें से वन कन्या या देवकन्या के समान सौन्दर्य वाली एक युवती निकली जो गेरुये वस्त्र धारण किये हुये थी ग्रोर चौड़े मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगाये हुये थी। यदि जीवन रोमान्स है,——मुक्ते तो बहुलता के साथ मिला है,——तो उस कुटी में ग्रवश्य था।

प्रपात के नीचे हम लोग नहाने को उतरे। स्नान से निवृत्त हुये थे कि समाचार देने वाले ने सूचना दी, 'नाहर ने गायरा किया है।' जेबों में गुड़ ग्रौर भुने हुये चने डाले ग्रौर रास्ते में खाते पीते, पहाड़ के उतार-चढ़ाव को नापते हुये सूर्यास्त के पहले ५ मील की दूरी तै करके गायरे के पास पहुँच गये। एक खड्ड के ऊपर बड़ा पेड़ था। उस पर कलमुँहे बन्दर बहुत चीं चिख कर रहे थे। जरूर शेर वहीं कहीं छिपा होगा, हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। पास ही एक मारे गये भैंसे का गायरा पड़ा था।

शेर, जानवर की गर्दन ऊपर से पकड़ता है श्रौर तेंदुश्रा नीचे से । भेंसे की गर्दन पर ऊपर से दाढ़ों को फांस पड़ी थी। निश्चय ही उसको शेर ने मारा था।

परन्तु मचान बनाने मे इतना हो हल्ला हुम्रा कि शेर नहीं ग्राया। रात भर ग्रांखें गड़ाये रहे, लेकिन सिवाय एक रीछ के ग्रौर मचान के पास कोई जानवर नहीं निकला।

शेर के लिये मैंने हुशंगाबाद के भी कुछ जंगलों को छाना है। जंगलों की विशालता ग्रौर महानता तो देखने को मिली, परन्तु शेर नहीं मिला। एक स्थान पर गायरे की खबर पाकर गये। शेर ने गाय मार डाली थी। एक ऊँवा मचान बनाया। चारों ग्रोर से उसको ढांका। सूर्यास्त के पहले ही मचान पर ग्रासन जमा ली। परन्तु ठीक समय न जाने कहीं से ग्रसंख्य चीटे ग्रा गये। ग्राफ़त हो गई। बड़ी कठिनाई के साथ उनसे पार पा रहे थे कि पगडण्डी पर नाहरनी ग्राती हुई दिखाई दी। मण्डला जिले में जो शेर देखा था उससे छोटी थी, परन्तु उससे कहीं ग्रधिक लचीली ग्रौर फुर्तीली। मै चींटा युद्ध में व्यस्त था। मवान थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। नाहरनी ने देख लिया ग्रौर वह तुरन्त चल दी। एक बार ग्रपने जिले की हद से जरा हटकर हम लोग शिकार खेलने के लिये गये। सन्ध्या के समय एक टिये के लिये जा रहे थे कि वग़ल की

छोटी सी झाड़ी में नाहर दिखलाई पड़ा। गोल बांधकर हम लोग उसके पीछे पड़ गये। भाग्य की बात कि वह हम लोगों से ग्रिधक बुद्धिमान था, वह भाग गया ग्रीर हम लोग ग्रपने सिर चिथवाने से बच गये।

टिये के लिये स्रागे बढ़े। बादल घिर स्राये स्रौर इतनी जोर का पानी बरसा कि शिकार-विकार सब भूल गये। कपेडे, बिस्तर हथियार सब बिलकुल जलमग्न हो गये। जब ठौर पर पहुँचे घंटों कपड़ों के सुखाने में लग गये। दो बजे रात को कुछ भोजन मिला ग्रौर तीन बजे थोड़ी सी नीद। सवेरे एक गप्पी ने शिकार के बड़े बड़े सब्जबाग दिखलाये। कमबख़्ती के मारे ऊँट चढ़े कुत्तो काटते हैं। दो दिन पहाड़ों में मारे मारे फिरे, भूखे-प्यासे, कुछ भी न मिला—मिला क्या दिखा तक नहीं। परन्तु मसल्तरे साथी संग में थे, इसलिये भूख प्यास, भटक-भ्रौर वह कठोर वर्षा—एक भी नहीं ग्रखरी। जब लौटकर झांसी ग्राया, तब मालूम हुग्रा श्री बद्रीनाथ भट्ट ग्राये हुये हैं। भट्ट जी पुराने मित्र थे, उन दिनों ग्रस्वस्थ थे। जलवायु परिवर्तन के लिये श्राये थे। झांसी से दो मील दूर मैंने एक कृषि फ़ार्म बनाया था ग्रीर एक मकान खडा कर लिया था। एकान्त स्थान ग्रौर जलवायु ग्रच्छा । भट्ट जी वहीं ठहर गये ।

मुझसे बोले, 'लोग कहते हैं कि हिन्दी के लेखक होकर ग्राप शिकार खेलते हैं।'

मैंने कहा, 'लोगों का ग्रारोप ठीक ही होगा, क्योंकि हिन्दी के लेखक सिवाय धर्म ग्रीर नीति के ग्रीर किसी विषय पर लिखते ही कहां हैं?' भट्ट जी बिकट दुखदर्द में भी हँसने-हँसाने में सचेष्ट रहते थे।

उन्होंने कहा, 'देखिये, हिन्दी का लेखक उसको कहना चाहिये जो सदा सिर भुकाकर चले, इधर उधर कुछ न देखे। ग्रौर, बाज़ार में जब कोई सौदा लेने जाय तब चार पैसे की चीज के चार ग्राने देकर घर ग्रावे।'

मैंने भट्ट जी को इस बार की श्रपनी शिकार यात्रा का विवरण सुनाया। उसमें मनोरंजन के लिये कोई सामग्री नथी, केवल पैर तोड़ने वाली यात्रा के क्रम थे।

उस दिन की कठोर वर्षा के दुःख को तो मैं जल्दी भूल गया, परन्तु उससे लड़ने में जो प्रयत्न किया था, वह सदा याद रहा।

## सत्रह—

जंगली कुत्ते का मैंने शिकार तो नहीं किया है, परन्तु उसको देखा है। जिन्होंने इसके कृत्यों को देखा है वे इस छोटे से जानवर के नाम पर दांतों तले उँगली दबाते हैं।

रंग इसका गहरा बादामी होता है, इसीलिये शायद इसको सुना कुत्ता कहते हैं।

ग्रकेला-दुकेला सुना कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, परन्तु यह चालीस-पचास से भी ग्रधिक संख्या के भुण्ड में रहता है। ग्रौर जानवर तो रात में शिकार खेलते हैं, यह दिन में ही बंटाढार करता है। जिस जंगल में सुना कुत्तों का भुण्ड पहुँच जाता है उस जगल के जानवरों का या तो सर्वनाश हो जाता है या वे ठौर छोड़कर दूर जंगलों में चले जाते हैं। यहां तक कि शेर भी उस जंगल को छोड़कर ग्रन्यत्र चल खड़ा होता है। जब शेर के लिये खाने को जंगल में कुछ नहीं रहता तब उसको विवश होकर निर्वासन स्वीकार करना पड़ता है। केवल भोजन की ग्रप्राप्यता ही शेर के कष्ट का कारण नहीं है, सुना कुत्ता शेर को घेर कर मार भी डालता है। इसलिये शेर इस शैतानी भुण्ड से बहुत डरता है।

ग्रन्य जानवरों की तरह सुना कुत्तों के भुण्ड का भी ग्रगुग्रा होता है। इनमें जासूस, हरावल नायक, पहरे वाले इत्यादि सभी होते हैं। सुना कुत्ते मनुष्य से भी नहीं डरते, परन्तु वे मनुष्य पर वार तब करते हैं जब उनको जानवर खाने को नहीं मिलते या जब उनके पास एक दूसरे को खा जाने का सुभीता नहीं रहता।

इनका जासूस—स्काउट—भोज्य पदार्थ की खबर देता है। सारा भुण्ड ग्रंगड़ाई लेकर खड़ा हो जाता है। फुरेरू ली, धरती खोदकर नाखून तेज किये, जबड़े समेट कर दांत पीसे ग्रौर सब के सब चल दिये।

परन्तु वे जानवर पर भ्रन्धाधुन्ध धावा नहीं बोलते । उनको योजना किसो भी चतुर सेनापित की दक्षता को चुनौती देने वाली होती है ।

पहले उनका जासूस सांभर, चीतल, रोज, गुरायं इत्यादि जानवरों के भुण्ड को दूर से दिखला देता है, फिर मुिखया जासूस को साथ लेकर चारों श्रोर चक्कर काटकर मार्के के स्थान देखता है। इसके बाद मुिखया श्रपने सारे दल को टुकड़ियों में बांट कर मोर्चाबन्दी करता है। मोर्चे चारों श्रोर से बांध लिये जाते हैं। महत्व का कोई भी स्थान सम्भावना के लिये नहीं छोड़ा जाता।

इतना कर लेने के उपरान्त मुखिया कूका देकर मानो ग्राकमण करने की बिगुल बजाता है।

घिरा हुग्रा जानवर चौंककर इधर उधर देखता है। दिखलाई कुछ नहीं पड़ता। क्रके सुनाई पड़ते हैं। घेरा संकीर्ण होता चला जाता है। जैसे ही जानवर ने निकल भागने के लिये उछल-कूद की कि सुना कुत्तों का एक दल ग्रा चिपटा; बाक़ी सेना भी ग्राई ग्रीर कुछ क्षगों में ही जानवर साफ़। सुना कुत्ते शेर को भी घेरकर, सताकर श्रौर थकाकर मार डालते हैं। शेर को ये दिन-रात चैन नहीं लेने देते। नोचते-काटते रहते हैं, वह खिसिया-खिसियाकर इन पर झपटता है, पर ये हाथ नहीं श्राते। श्रन्त में थका मांदा, भूखा प्यासा श्रौर उसनीदा शेर मारा जाता है श्रौर ये उसको चट कर जाते हैं।

इसकी शिकार के लिये काफ़ी सावधानी की जरूरत है। कांटों की घनी बिरवाई करके देखने और बन्दूक चलाने के लिये उसमें कई श्रोर छंद कर लिये जाते हैं। शिकारी महुग्रा, श्रचार या बांस के पत्ते की कोमल कोंप को श्रोठों में दबाकर सांभल चीतल के त्रस्त बच्चे की रुलाई या पुकार का श्रनुकरण करता है। उस शब्द पर कुके लगाते हुये और घेरा डालते हुये सुना कुत्ते श्रा जाते हैं। पास ग्राते ही तुरन्त छर्रे के कार्तूस चलाने की श्रावश्यकता है। जैसे ही एक दो मरे या घायल हुये कि बाक़ी उन पर टूट पड़ते हैं श्रीर खाने में संलग्न हो जाते हैं। उसी समय भुण्ड पर लगातार छर्रे की वर्षा करनी श्रानवार्य है। जब भुण्ड इस छिपी बला से श्रपनी संख्या को काफ़ी घटा हुश्रा देखता है तब भागता है। ऐसी परिस्थित में शिकारी सुरक्षित है।

सुना कुत्ते के नाश के लिये विविध प्रान्तों में विविध प्रकार के पुरस्कार नियुक्त हैं। वैसे रक्षित जंगलों में बिना श्रनुमित के शिकार नहीं खेली जा सकती, परन्तु सुना कुत्तों को मारने के लिये कोई शिकारी रक्षित वन में घुस सकता है श्रीर उनको मार कर पुरस्कार पा सकता है। सुना कुत्ते की भूख मानो एक दहकता हुन्ना श्रिग्निकुण्ड है। खाता चला जायगा श्रीर फिर भी श्रतृप्त रहेगा। इसकी भूख की कुछ तुलना भेड़िये की भूख से की जा सकती है। गरन्तु न तो उसका भुण्ड इतना बड़ा होता है श्रीर न इतना भयानक।

## अट्टारह—

भेड़िया आबादी के निकट के प्रत्येक जंगल में पाया जाता है। यह जोड़ी से तो रहता ही है, इसके भुण्ड भी देखे गये हैं। मैंने आठ आठ दस दस तक का भुण्ड देखा है।

भेड़िया बहुत चालाक होता है। भेड़-बकरियों श्रौर बच्छे बिछियों का तो यह शत्रु होता ही है मनुष्य के बच्चों को भी उठा ले जाता है। किसान स्त्रियां खेतों में काम करने के समय झोपड़ों में बच्चों को छोड़ जाती हैं। भेड़िया मौका पाकर उनको उठा ले जाता है। जब वे साथ में बच्चों को डिलियों में रखकर ले जाती हैं श्रौर मेंड़ पर, पेड़ के नीचे, बच्चों को छोड़ जाती हैं तब लौटने पर डिलियों को खाली पाती हैं। मालूम हो जाता है कि भेड़िया उठा ले गया।

यह गड़रियों के छप्पर फाड़कर भेड़ बकरों को दाब ले जाता है। इतना ही होता तो भी कोई बात थी, परन्तु दस पाच को तो वहीं मार कर डाल जाता है। मैंने झांसी के पास के ही एक गांव में कुछ समय हुम्रा तब देखा था।

भेड़ बकरी वाला इतना तेंदुये से नहीं डरता जितना भेड़िये से। ग्रौर ठीक भी है। वह उतना खाता नहीं जितना नाश करता है।

भेड़ बकरियों के चरते हुये बगर में से एकाध का मुँह में दाबकर उठा ले जाना साधारण बात है परन्तु कभी कभी दो भेड़िये एक बकरी को कान पकड़कर भगा ले जाते हैं। एक कान को एक भेड़िया मुँह में दाबता है ग्रौर दूसरे को दूसरा। बकरी बिचारी गुमसुम घिसटती हुई चली जाती है।

भेड़िया खिलाड़ी जानवर है। कभी कभी मनुष्य के बच्चों को पाल भी लेता है।

भेड़िये का पाला हुम्रा एक बच्चा मैंने स्वयं देखा है। यह भेड़िनी के साथ म्रोर्छे के जंगल में कोहिनियों के बल फिर रहा था। एक तांगे वाले को मिला। भेड़िनी को तांगे वाले ने पत्थरों की मार से भगा दिया म्रौर बच्चे को पकड़ लिया। तांगे वाला इस बच्चे को तांगे पर बिठलाकर घुमाता रहताथा। बच्चा कच्चा गोश्त खाताथा। न तो वह किसी प्रकार की मानव भाषा बोल सकताथा म्रौर न समझ सकताथा।

इस बच्चे को पकड़े हुये तांगे वाले को थोड़े ही दिन हुये थे कि ग्रकस्मात यह तांगा मुझको बैठने के लिये मिल गया। वह बच्चा तांगे में बैठा था। बिलकुल नग-धड़ंग। लगभग ७, ८ वर्ष का होगा। जाड़े के दिन थे। मैंने तांगे वाले को डांटा।

'बच्चे को ऐसा उघाड़ा क्यों लिये फिरते हो ? ठण्ड लग जायगी, मर जायगा।'

तांगे वाले ने उत्तार दिया, 'यह कपड़ा पहिनता ही नहीं। एक कुर्ता पहिनाया तो इसने दांतों भ्रौर हाथों फाड़-फूड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये।'

फिर उसने भेड़िनी से बच्चे को छुटा लाने का ब्योरेवार वर्णन सुनाया।

रात थो मैंने तांगे को सड़क-लैम्प की रोशनी के निकट खड़ा करवाया ग्रौर बच्चे को बारीकी के साथ देखा। बच्चे को यह भ्रवलोकन पसन्द नहीं भ्राया। उसने भ्रपने छोटे-छोटे सुन्दर दांत मुझको दिखलाये भ्रौर भ्राश्वासन देने का प्रयत्न किया कि यदि भ्रवलोकन भ्रागे बढ़ा तो काट खाऊँगा।

उन्हीं दिनों मेरे वर्ग के कुछ लोगों ने झांसी में एक ग्रनाथालय खोला था। सोचा इसको ग्रनाथालय में रख दूं। तांगे वाला तो उस बच्चे से ग्रपने पिंड छुड़ाना ही चाहता था, मैंने बच्चे को ग्रनाथालय में रख दिया। मैं हफ़्ते में कई बार इसको देखने के लिये जाता था। इस बच्चे को ग्रंधेरी ग्रौर मैली-कुचैली जगह बहुत प्रिय थी। उसको मिट्टी में पड़े रहना ग्रौर पलोटें लगाना बहुत पसन्द था। कपड़े पहिनना ग्रौर ग्रोढ़ना तो उसको बहुत कठिनाई से सिखला पाया। उसको कोहनी ग्रौर घुटने के बल चलना बहुत ग्रच्छा लगता था। ग्रक्षे में किलकारियां मारता था। ग्रनाथालय के ग्रन्य बालकों के सामने चीख उठता था।

कई वर्ष तक वह भाषा नहीं सीख सका। स्रनाथालय में एक बेंड था। बेंड की ध्वनियां उसको स्रच्छी लगती थीं। वह उनको ध्यानपूर्वक सुनता था, प्रसन्न होता था स्रौर कभी कभी किसी किसी ध्वनि की नक़ल भी कर उठता था।

गन्दा इतना रहता था कि कोई भी ग्रन्य बालक उसके पास खड़ा होना तक पसन्द नहीं करता था।

पांच छै: साल बाद इसको कुछ बोलना ग्राया। इतने दिनों में यह कपड़े भी पहिनने लगा था।

पता नहीं यह किस दुःखी माता-पिता का बालक था।

एक भेड़िये की चालाकी मैंने ग्रपनी ग्रांखों देखी है।

एक बार बैलगाड़ी से बाहर गया। लौटते समय सन्ध्या हो गई। सन्ध्या के पहले मैं गाड़ी से उतर पड़ा श्रीर गाड़ी के पीछे लगभग दो फर्लांग पर रह गया। देखा कि चलते चलते गाड़ी एक पेड़ के पास ठिठक गई। श्रासपास खुले हुये खेत थे। न तो कोई डांग बीहड़ श्रीर न श्रन्य पेड़। सड़क के किनारे केवल एक पेड़ था। पास पहुँचा तो उस पेड़ के नीचे एक भेड़िया पड़ा है श्रीर गाड़ीवान तथा एक ग्रामीए। उसके पास खड़े हैं। उन्होंने भेड़िये पर एक पत्थर फेका था। वे समझते थे भेड़िया मर गया।

जब गाड़ी पेड़ के पास पहुँची थी वह छिपने का यत्न कर रहा था। गाड़ीवान गाड़ी खड़ी करके उतरा। एक पत्थर उठाकर मारा ग्रौर उस पर दौड़ पड़ा। भेड़िया गिर पड़ा ग्रौर पृथ्वी पर लम्बायमान हो गया।

उन लोगों ने भेड़िए को उठाकर गाड़ी पर रख लिया ग्रीर गाड़ी बढ़ाने को हुए। मैं टहलते हुए चलना चाहता था इसलिए गाड़ी के पोछे था।

मुझको विश्वास नहीं था कि भेड़िया मर गया। जब उसको गाड़ी पर रक्खा उसकी सांस नहीं चल रही थी। परन्तु मैंने देखा उसने ग्रांख खोली ग्रौर मुझको देखते ही तुरन्त झपर्का-सी लेली।

मैंने गाड़ीवान से तुरन्त उसको नीचे डाल देने के लिए कहा। नीचे डालते ही उसने फिर सांस साधी। मैं बन्दूक तैयार लिए उसके सिर पर खड़ा था। भेड़िये ने थोड़ी देर में सांस ली और ग्रांख खोलकर फटपट बन्द करली। वह भाग निकलने का ग्रवसर ताक रहा था। वह पत्थर की चोट खाकर भाग न सका था। मरने का मिस करके पेड़ के नीचे पड़ गया था। गाड़ी पर पहुँचने ग्रौर गाड़ी से नीचे डाले जाने के समय भी वह उचाट लेकर भागने का बल प्रतीत नहीं कर रहा था, इसलिए मरने की दशा का बहाना करके चुप्पी साध गया। सोचता होगा कि ग्रकेला रह जाऊँ तो फिर ग्रपने भण्ड में जा मिलूँगा।

जैसे ही उसने दुबारा श्रांख खोली मैंने उसको समाप्त कर दिया श्रौर गाडी़वान से कहा, 'श्रब ले जाश्रो श्रौर इनाम के दस रुपये कमालो।'

गाड़ीवान दूसरे दिन भेड़िए की खाल कचहरी में लेगया। दस रुपये इनाम के गांठ में किए ग्रौर एक टोपीदार बन्दूक का लाइसैंन्स भी लेग्राया।

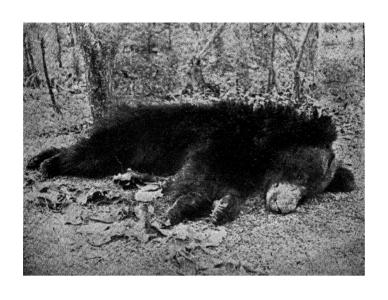

रीछ (भालू)

## उन्नीस-

भेड़िये को हांक-हूँककर गड़िरये की स्त्री प्यासी हो म्राई। भेड़ बकरियों को लेकर नदी किनारे पहुँची। पानी के पास गई। चुल्लुओं से हाथ मुंह धोया। थोड़ी दूर पर एक मगर पानी के ऊपर उतरा रहा था। वह मगर के स्वभाव को नहीं जानती थी। उसने पानी पिया। गर्मियों के दिन थे, नहाने की इच्छा हुई। पानी में उतर पड़ी। कुछ ही क्षण ठहरी थी कि मगर पानी के ऊपर म्राया म्रौर सपाटा मार कर उसको पानी के नीचे ले गया। जब उसने समझ लिया होगा कि मर गई, पत्थरों की खोख या झाऊ की झाड़ी में ले गया ग्रौर उसको समुचा खा गया।

बड़ी निदयों के किनारे ये घटनायें प्रायः होती रहती हैं। कहार लोग ग्रपने जाल में छोटे मगरों को तो फांस लेते हैं, परन्तु बड़े मगर ग्रीर नाके इन जालों में नहीं ग्राते।

मगर ग्रौर नाके में ग्रन्तर है। मगर चौड़ा ग्रौर ऊँचा होता है, नाका लम्बा। बीस फ़ीट से ऊपर लम्बाई के नाके मैंने देखे हैं।

मगर ग्रधिक घातक होता है। गाय बैलों तक को पानी में दबोच लेता है ग्रौर डुबोकर मार डालता है। भेड़ बकरी ग्रौर कुत्ता तो उसके लिये कुछ भी नहीं हैं।

एक बार मैं नदी किनारे प्रातःकाल हाथ मुंह घो रहा था। जल के पास पहुँचने के पहले एक मगर वहीं पड़ा हुम्रा था, परन्तु मैंने देख नहीं पाया। हाथ मुंह घोते समय मुझको पास ही तली में कुछ सरकता हुन्ना दिखलाई पड़ा। मैं तुरन्त उचट कर पीछे हटा। मगर भी लौट गया। मैं पास ही एक पत्थर की भ्राड़ में बैठ गया।

सवेरे के समय मगर जल के पास रेत में लेटने ऋौर सोने के लिये ग्राता है। जाड़ों में तो वह देर तक धूप लेता रहता है।

घण्टे डेढ़ घण्टे की प्रतीक्षा के उपरान्त मगर रेत पर ग्राया ग्रीर चैन के साथ लेट गया। मुझको उसकी खुली ग्रांखें दिखलाई पड़ रही थीं। जब उसने ग्रांखें मूद लीं, यह नहीं ग्रनुमान होता था कि उसके ग्रांखें हैं भी या नहीं।

धीरे से राईफिल संभाली, गर्दन का निशाना लिया, ग्रौर यहां लिबलिबी दबी, वहां मगर केवल जरा सा हिला ग्रौर बहुत शीघ्र समाप्त हो गया।

मर जाने पर भी इसकी देह में इतनी गरमी रहती है कि थोड़ी देर तक स्पन्दन करता रहता है।

जिस स्थान पर गड़िरये की स्त्री को मगर खा गया था, मुझको उस स्थान की चिन्ता हुई। कई बार घण्टों ताक लगा-कर बैठा, परन्तु मगर की श्रवणशक्ति इतनी प्रबल होती है कि जरा से ऐरे ग्राहट पर वह पानी में खिसक जाता था। दिन दिन भर का श्रम व्यर्थ जाता ग्रौर मुझको छौटना पड़ता।

एक बार एक मित्र ने मगर के स्वभाव को पास से जांचने की इच्छा प्रकट की ग्रौर मेरे साथ बैठने का हठ किया। हम लोग पानी के पास ग्राड़ में जा बैठे। दो घण्टे के बाद मगर ग्राकर रेत पर बैठा। मेरे मित्र ने ग्रातुरता के साथ कहा। 'वह ग्रा गया मगर।'

इधर मित्र का वाक्य समाप्त नहीं हो पाया था, उधर मगर पानी में गायब हो गया। वे बहुत धीमें बोले थे, परन्तु मगर का कान तो बहुत तेज होता है।

परन्तु एक दिन मगर भंग्नट में पड़ ही गया। मैं पथरीले किनारे पर दबे दबे, पोले पैरों, जा रहा था। एक पत्थर की ढाल पर पत्थर के रंग का सा ही कुछ दिखलाई पड़ा। मैंने जूते उतारकर एक जगह रख दिये। फिर बहुत घीरे घीरे उस पत्थर के रंग जैसे की ग्रोर बढ़ा। मेरा ग्रनुमान सही निकला। वह एक भयानक मगर था।

जब मैं पन्द्रह फ़ीट के अन्तर पर पहुँच गया तब उसको भ्रौर अच्छी तरह देखा। बहुत ही कुरूप श्रौर भदरंग था। मैंने सिर का निशाना ताककर गोली छोड़ी। मगर पानी के बिलकुल पास था, वह जरा सा हिलकर तुरन्त वहीं खतम हो गया।

दूसरे महीने में ग्रपने उन्हीं मित्र के साथ इसी किनारे ग्राया। रात को हम लोग ग्रपने ग्रपने गड्ढों में जा बैठे। तेंदुये की खबर लगी थी। मैंने उन मित्र को सावधानी के साथ बैठने के लिये कह दिया था ग्रौर तेंदुये की भयानकता के सम्बन्ध में कुछ बातें बतला दी थीं।

मेरे गड्ढे के सामने से तेंदुआ तो नहीं आया एक भारी भरकम विलक्षरण जानवर निकला । मन्द चांदनी रात थी, परन्तु वह गड्ढे के बिलकुल पास से निकला था, इसलिये पहिचानने में कोई बाधा नहीं हुई । वह बड़ा मगर था और नदी के एक दह से दूसरे दह को कंकड़ों पत्थरों ग्रौर रेत में होकर जा रहा था। मेरे हाथ में उस समय १२ बोर दुनाली बन्दूक थी। नाल में टुकड़ेदार गोली (Split Bullet) वाला कार्तूस था। चलाया, परन्तु मगर तेजी के साथ ग्रांखों की ग्रोझल होकर पानी में घस गया। सवेरे मैंने उस स्थल का निरीक्षण किया जहां मगर पर गोली चलाई थी, तब रेत के ऊपर गोली के टुकड़े पड़े मिले!

वास्तव में, मगर पर इस प्रकार की गोली का कोई प्रभाव नहीं होता। सिर या गर्दन पर गोली पड़े तो श्रौर बात है, वैसे पीठ पर तो साधारण गोलियां खुजली का ही काम करती होंगी।

मैं ग्रपने उन मित्र के गड्ढे पर गया। वे गड्ढे के पीछे वाले पेड़ पर चढ़े थे। वैसे उनमें बहुत वीरता थी, परन्तु शिकार का ग्रनुभव न होने के कारण उन्होंने पेड़ को ही ग्राश्रय बनाना ठीक समझा था।

जब मैं पेड़ के नीचे पहुँचा उन्होंने अपनी दुनाली बन्दूक़ नाल की तरफ़ से मुझको दी। दोनों घोड़े चढ़े हुये थे, और कार्तूस तो नाल में थे ही। मैंने अपने प्राणों की कुशल मनाते हुये नाल को सिर से ऊँचा करके पकड़ा, साधकर घोड़े गिराये और उन से कहा, 'इस प्रकार घोड़े चढ़ी हुई वन्दूक़ को नाल की तरफ़ से किसी को नहीं देना चाहिये।'

वे हँसकर बोले, 'क्या परवाह!'

दूसरे दिन राइफिल से एक मगर मारकर मैंने उस पर दुनालो की गोली के प्रभाव की परीक्षा करनी चाही। पक्की गोली उसकी पीठ पर चलाई। गोली उचटकर चली गई, केवल एक खरोंच छोड़ गई। उस रात मगर पर टुकड़ेदार गोली ने क्यों कोई काम नहीं कर पाया था, यह बात अब समझ में आ गई।

मगर का सिर, गर्दन श्रौर पेट मार के स्थल हैं। उसकी पीठ के खपटे इतने प्रबल होते हैं कि साधारण हथियार काम नहीं कर सकते। राइफिल की नुकीली गोली निसन्देह उस पर यथेष्ठ काम करती है।

बेतवा का पाट कहीं कहीं चार फर्लांग चौड़ा है। इस नदी में बहुत स्थानों पर टापू हैं। एक बार मैं दो मित्रों सहित नदी के उस पार भ्रमण कर रहा था। नदी में एक टापू उस ढी से दो फर्लांग पर था। टापू के नीचे थोड़ी सी रेत थी, बाक़ी पाट में पानी भरा हुग्रा था। हम लोग उस पार की ढी पर खड़े-खड़े ऊँचे स्वर में बातचीत कर रहे थे। टापू के नीचे एक बड़ा लम्बा चौड़ा मगर रेत पर पड़ा हुग्रा था। उसको हम लोगों की ग्रोर से संकट की कोई शंका नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत दूर थे।

मेरे मित्रों ने प्रस्ताव किया, मगर पर राइफिल चलाम्रो देखें गोली लगती है या नहीं । मैने टालाटूली की । मुफ़्त में एक कार्तूस क्यों खोता ? जानता था कि निशाना न लगेगा । वे लोग न माने । मैंने एक पत्थर पर राइफिल रखकर निशाना प्राधा ग्रौर 'धायं' करदी ।

ग्रकस्मात्, गोली मगर की गर्दन पर पड़ी, ग्रीर वह हिल कर रह गया। मगर की गर्दन का लक्ष्य कुछ ही इन्च व्यास का होता है, परन्तु उस दिन निशाने का जगह पर बैठना एक सम्पात मात्र था, क्योंकि इसी राइफिल से मैंने बहुत निकट के लक्ष्य चुकाये हैं।

एक मगर जब दूसरे से लड़ता है तब नदी में तुमुल नाद होता है। मगरों की उछालों के मारे पानी फट फटकर उत्ताल तरंगों में परिवर्तित हो जाता है और तरंगों पर झाग ग्रा जाते हैं। मगर कभी रेल की सी सीटी बजाकर ग्रौर कभी तेंदुये जैसी हुंकार भरकर एक दूसरे से टकराते, लिपटते ग्रौर गुथते हैं। डूबने का उनको कुछ डर ही नहीं, क्योंकि वे घण्टों पानी के भीतर रह सकते हैं। जब एक थक जाता है तब उसका प्रबलतर प्रतिद्वन्द्वी नीचे ले जाता है, फिर पकड़कर पानी के बाहर लाता है। ग्रपने नाखूनी पंजों ग्रौर बिकट दांतों से उसका पेट फाड़ डालता है।

परन्तु यही मगर जलमानुस से बहुत घबराता है। जलमानुस पानी का सुना कुत्ता है। नदी के जिस भाग में पहुँच जाता है, उसकी मछली, कछुये, मगर सब समाप्त कर देता है या भगा देता है।

जलमानुस होता छोटा-सा ही जानवर है। पूँछ समेत लगभग चार फ़ीट लम्बा ग्रीर ऊँचा छोटे कुत्ते के बराबर। बहुत चिकना, बड़ा गांठ-गसीला ग्रीर नाखूनी पंजों वाला। यह बड़ी तेजी के साथ पानी में डुबकी लगाता है ग्रीर उबरता है। भुण्ड में रहता है।

जब मगर से यह लड़ता है, मगर फुफकारी मार कर इसके ऊपर ग्राता है, परन्तु यह उचाट लेकर उसके सिर पर सवार हो जाता है श्रौर गर्दन में श्रपना नाखूनी शिकन्जा कसता है। मगर पानी के भीतर जाता है, परन्तु जलमानुस को पानी में डूबने का तो कुछ डर ही नहीं है, मजे में चला जाता है श्रौर नीचे भी मगर के गले पर श्रपने पैने नाखूनों को गपाता है। मगर ऊपर श्राता है, परन्तु वहां भी निस्तार नहीं, क्योंकि दूसरे जलमानुस उसके पेट के नीचे पहुँच जाते हैं श्रौर नाखून ठोकने की उसी किया को पेट पर चालू कर देते हैं। मगर रेत पर भागकर भी त्रारा नहीं पाता, क्योंकि जलमानुस बन्दरों की तरह भूमि पर चलते-फिरते श्रौर उछलते-कूदते हैं। जलमानुस पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं।

एक बार जब ग्रपनी श्रांखों एक मगर को गाय पर सवार होते देखा तब जलमानुस की बहुत याद ग्राई। यदि वह इस पानी में होता तो मगर साहस न कर पाता।

दिन की बात थी। मैं १२ बोर दुनाली लिये पानी से काफ़ी दूर बैठा था। एक गाय किनारे पानी पीने श्राई। उसने पानी में मुंह डाला ही था कि मगर ने श्रपनी भयंकर पूंछ की पछाड़ गाय की देह पर दी। गाय रेत में जा गिरी श्रौर मगर उससे जा लिपटा। श्रभी तक सुना था कि मगर पानी में दबे दबे श्राकर पैर पकड़ कर घसीट ले जाता है, परन्तु यह व्यापार विलक्षण था। मैं तुरन्त हल्ला करता हुश्रा दौड़ा, क्योंकि गोली नहीं चला सकता था। एक तो उसका प्रभाव मगर के ऊपर नहीं के बराबर होता, दूसरे गाय पर गोली पड़ जाने का भय था। मगर गाय को छोड़कर भाग गया। परन्तु मगर की पूंछ के वार के कारण गाय इतनी

घायल हो गई थी कि मुश्किल से नदी की ढी पर चढ़ पाई।

चिरगांव से ४ मील भरतपुरा नाम का गांव झांसी जिले में है। बेतवा इस गांव से लगभग एक मील की दूरी पर बहती है। उस पार के पहाड़ श्रीर जंगल बड़े सुहावने दिखते हैं। कुण्डार का क़िला इस गांव से ८, ६ मील दूर है। भरतपुरा के तैराक बरसात में श्राई हुई नदी को तो पार कर ही जाते हैं। वे श्राई हुई नदी में तैरते हुये कुल्हाड़ी से मगर का सामना भी करते हैं।

भरतपुरा वालों की गाय भैंसें जब उस पार जंगल में रह जाती हैं तब वे उनको लेने के लिये जाते हैं। उधर से ढोरों को लाते समय कभी कभी मगर से मुठभेड़ हो जाती है। मगर ढोर पर ग्राता है, ग्रौर ये एक हाथ से ढोर की पूँछ पकड़े हुये, दूसरे में कुल्हाड़ी लिये ललकारते हैं ग्रौर ग्रपने ढोरों को बचा ले ग्राते हैं।

मगर फागुन चैत से श्रंडे देता है। श्रंडे इसके बड़े बड़े होते हैं। ये उनको रेत में गहरे गाड़ता है। साधारण तौर पर यह मछलियां खाता है। मुंह खोल लिया, पानी फुफकारता रहा, श्रौर मछलियों को निगलता रहा।

#### बीस---

जंगल में शेर ग्रौर तेंदुये से भी श्रधिक डरावने कुछ जन्तु हैं—सांप, बिच्छू ग्रौर पागल स्यार ।

स्रजगर का तो कुछ डर नहीं है। क्योंकि वह काटने के लिये ग्राकमण नहीं करता है, भक्षण के लिये पास ग्राता है ग्रौर जहां तक मैंने देखा ग्रौर सुना है मनुष्य से डरता है।

हिरन तक को निगल जाने वाले श्रजगर देखे गये हैं। चिरगांव से पांच मील दूर बेतवा किनारे एक श्रजगर ने हिरन श्रपनी पूँछ की फटकार से पटका श्रौर लिपट कर उसके शरीर को चरमरा डाला फिर उसको निगलना शुरू किया। पास ही किसानों के खेत थे। वे रखवाली कर रहे थे। रात का समय था, हिरन की पुकार सुनकर लाठी श्रौर कुल्हाड़ी लेकर दौड़े। उन्होंने समझा कि तेंदुये या भेड़िये ने हिरन को दबाया है। जब पास पहुँचे तब देखा ग्रजगर हिरन को दबाये हुये है श्रौर निगले जा रहा है।

उन्होंने लाठियों श्रौर कुल्हाड़ियों से श्रजगर को मार डाला श्रौर हिरन को छुटा लिया। परन्तु हिरन भी मर चुका था। उन्होने हिरन को छीलछालकर पकाया खाया। सबके सब बीमार पड़ गये। उनको हफ्तों दस्त लगे थे। परन्तु कहा नहीं जा सकता कि श्रजगर के निगलने के कारण हिरन विषाक्त हो गया था या वे लोग किसी श्रौर कारण से बीमार पड़े थे।

काला, गढ़ैंता श्रौर उर्दिया सांप भयंकर विषधर हैं। र्जीदया सांप बूंदों श्रौर छपकोंदार होता है, देखने में बहुत सुन्दर, परन्तु काटने पर बहुत ही घातक विपवाला। यह काले से काफी बड़ा होता है। काले श्रौर गढ़ेंते को सभी जानते हैं। इन सबसे जंगल में भ्रमण करने वालों, विशेषकर गड्ढों में बैठने वालों को सावधान रहना चाहिये। ग्रच्छा यह है कि ये मनुष्यों से डरते हैं, परन्तु ये शिकार के गड्ढों में ग्रा सकते हैं ग्रौर ग्रा जाते हैं। बैठने के पहले एक छोटे से डण्डे से ग्रास-पास के स्थल को ठोक बजा लेने से रक्षा सुलभ हो जाती है।

बिच्छुग्रों से भी बचने के लिये यह प्रयोग ग्रच्छा है । मैंने जंगलों में छै: इन्च लम्बे तक बिच्छू देखे हैं । रंग काला, जिनको देखकर रोमान्च हो ग्रावे ।

बरसात के आरम्भ में हरे रंग के छोटे सांप दिवलाई पड़ते हैं। सुनते हैं कि ये भी बहुत विषैते होते हैं।

चलने फिरने के लिये, ग्रौर शिकार में वैसे भी, टांगों में टकोरे चढ़ा लेना बहुत ग्रच्छा है।

सांपों को देखकर छोड़ देना दूसरे मनुष्यों या पालतू जानवरों के साथ घात करने के बराबर है।

पागल स्यार भी जंगल की एक काफ़ी बड़ी व्याधि है। पेगल स्यार के बराबर निर्भीक श्रीर ढीठ श्रीर कोई जन्तु नहीं। इसको तो गांव वाले यथाशक्य, तुरन्त ही नष्ट कर डालते हैं, क्योंकि वे उसके संहारकारी परिगाम को जानते हैं। पागल स्यार जिस मनुष्य, ढोर या कुत्तो को काट खाता है, उसका बचना कठिन हो जाता है। पागल स्यार का कोटा हुश्रा मनुष्य यदि समय पर श्रस्पताली इलाज पा गया तो बच

जाता है, परन्तु ढोरों को बड़ी मुक्तिल पड़ती है, स्रौर कुत्ते तो पागल स्यार से पाये हुये विष को बांटते से फिरते हैं।

हमारे यहां लोमड़ी का शिकार कोई नहीं करता और न वह खेती को कोई बड़ा नुक़सान ही पहुँचाती है। इसकी बोली रात के सन्नाटे को जब विचलित करती है, ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े जानवर के ग्राने की सूचना दे रही है।

### इक्रोस-

जंगलों में जितने भीतर श्रौर नगरों से जितनी दूर निकल जायें उतना ही रमणीक श्रनुभव प्राप्त होता है। पुराने नृत्य श्रौर गान तो जंगलों के बहुत भीतर ही सुरक्षित मिलते हैं।

श्रमरकंटक की यात्रा में कोलों श्रौर गोंडों का करमा नृत्य देखा । उसके कई प्रकार होते हैं । वे सब बारी बारी से देखने को मिले ।

करमा में स्त्री पुरुष सब शामिल होते हैं। पुरुषों की एक टोली ग्रौर स्त्रियों की एक टोली। पुरुष-टोली एक क़तार में ग्रौर सामने स्त्रियों की टोली वह भी पांत में। गायन ग्रौर नृत्य ढोलकी के वाद्य पर होता है।

गायन सीधा और सरस होता है। गायन का साहित्य किसी प्रेम कथा या जीवन की किसी अवस्था पर मचलता है। मचल-मचल कर ही वे सब गाते हैं और बड़े मोद के साथ नाचते हैं। स्त्रियां घूंघट डाले रहती हैं। हम लोगों के समक्ष वे घूंघट ही डाले थीं। जब वे लोग 'बाहर वालों' के सामने न गाते नाचते होंगे तब, शायद घूंघट की आड़ हटा दी जाती हो।

करमा नृत्य में कला श्रौर विनोद दोनों हैं। मैंने करमा का ग्रमुकरण शान्ति निकेतन की एक मंडली में देखा है। करमा स्वास्थ्य श्रौर ग्रानन्द देने वाला नृत्य है।

बुन्देलखण्ड के देहातों में, विशेषकर हमीरपुर जिले के गांत्रों में, विवाह के समय स्त्रियों का नृत्य देखा है। इस नृत्य में एकरसता होती है। बहुत थकाने वाला ग्रौर, शायद, कम विनोद देने वाला होता है।

देहातों ग्रौर जंगलों में जो विवाह होते हैं वे वास्तविक उत्सवों का रूप धारण करते हैं।

गोंडों ग्रौर कोलों में तो विवाह एक बहुत बड़े त्योहार का रूप धारण करता है। इस त्योहार के मनाने में उनको पण्डा पुजारी की बिलकुल जरूरत नहीं पड़ती। गोंडों का सहवर्गी बेगा ग्राता है ग्रौर भांवर पड़वा देता है। बेगा ग्रपने को किसी भी ब्राह्मण से कम पवित्र नहीं समझता—ग्रौर भोजन में चूहे कउए को भी नहीं छोड़ता।

जब हम लोग नानबीरा से लौटे मार्ग में भूख लगी। साथ में दाल चावल था परन्तु पकाने के लिये कोई बर्तन नथा। साथ में एक बेगा था, उससे मिट्टी का बर्तन लाने को कहा। वह पास के एक गांव से तीन-चार मटिकयां ले ग्राया। एक में हम लोगों ने पानी भरकर रख लिया ग्रौर दूसरे में खिचड़ी चढ़ा दी।

एक कहावत है—दो मुल्लों में मुर्गी हराम। इधर हम लोग थे पांच सात। चूल्हा जल रहा था, तो भी उसमें कोई लकड़ी निकाल निकालकर फिर खोंस रहा है, कोई जलती हुई श्राग को बुझाकर फिर उसका रहा है, कोई हंडी में लकड़ी बार बार टाल रहा है। मतलब यह कि न चूल्हे को चैन श्रौर न हड़ी को। फल यह हुस्रा कि एक घण्टे की इस क़वायद परेड़ के बाद हंडी का पानी जल गया श्रौर खिचड़ी में से जलांद श्राने लगी। हमारे दलनायक ने व्यवस्था दी—'उतारो, हंडी को उतारो। खिचड़ी पक गई।' हण्डी को उतार लिया भ्रौर चूल्हे को बुझा दिया, क्योंकि हवा चल रही थी, गर्मियों के दिन थे भ्रौर घने जंगल पास लगे थे। डर लगता था कहीं जंगल में स्राग न लग जाये।

खिचड़ी के ठण्डे होने के पहले ही ग्रातुरता के साथ महुये भ्रचार इत्यादि की पत्तलें बनाईं, श्रपनी ग्रपनी समझ में सुन्दर परन्तु गोल के सिवाय रेखागिएत के किसी भी कोएा से होड़ लगाने वालीं। पर स्वादिष्ट खिचड़ी के लिये ग्रच्छी ग्राकृति वाली पत्तलों की ग्रटक ही क्या ?

जब खिचड़ी परोसी श्रौर मुँह में डाली, तब बिलकुल कच्ची। बेगा हम लोगों की भेंप श्रौर निराशा पर हँस रहा था। हण्डी में काफ़ी खिचड़ी रक्खी थी। बेगा भूखा था। हम लोगों ने बेगा से कहा कि पानी डालकर इसको फिर से पका कर खा लो। उसने बिलकुल नाहीं कर दी। वह हम लोगों का छुग्ना हुग्ना पानी तक नहीं पी सकता था! इसीलिये वह कई मटके लाया था। उसने एक मटका ग्रलग से भरा। ग्रलग ही ग्रपनी खिचड़ी पकाई श्रौर मजे में खा गया।

नगरों में रहने वाले लोगों का ख्याल है कि गांवों में रहने वाले लोग ग्रपने बाहर के संसार से ग्रजान रहते हैं। इससे बढ़कर ग्रौर कोई भूल नहीं हो सकती।

गांव वालों को श्रभी तक इतना सताया गया है, उनकी इतनी श्रवहेलना की गई है कि सिधाई श्रौर श्रज्ञान को उन्होंने ग्रपना श्रावरण बना लिया है। वे उस श्रावरण को डाले हुये शत्रु श्रौर मित्र दोनों के सामने एक समान भावना से श्राते हैं। जब वे समझ लेते हैं कि मित्र के रूप में 'बाहर' से श्राया मनुष्य उनका वास्तविक मित्र या हितचिन्तक है तब वे उस ग्रावरण को हटा देते हैं। उस समय उनका सच्चा स्वरूप दिखलाई पड़ता है। उनकी ठोस बुद्धि, उनका दृढ़ स्वभाव ग्रीर उनकी तत्परता उस समय पहिचानने में ग्राती है।

मैं एक बार एक कन्धे पर बन्दूक और दूसरे पर अपने थोड़े से बिस्तर लिये जंगल के एक गड़ है में बैठने के लिये जा रहा था। गड्ढा दो ढाई मील की दूरी पर था। मेरे पीछे एक गड़िरया आ रहा था। उसका मार्ग गड़ है के पास होकर पड़ता था। गड़िरया मुझको पहिचानता था। आगे बढ़ा और उसने मेरे बिस्तर अपने कन्धे पर टांगने का अनुरोध किया। मैंने नाहीं की, परन्तु उसने बिस्तर छीनकर अपने कन्धे पर रख लिया। मैंने सोचा, मैं इसकी क्या सेवा करूँ? मैंने वार्तालाप आरम्भ किया। मैंने पूछा, 'कहो भाई गांव में क्या हो रहा है?'

उसने उत्तर दिया, 'ग्रौर तो सब ठीक है, पर जमींदार जान खाये जाते हैं।'

प्रश्न--- 'क्यों ? कैसे ?'

उत्तार—'जंगल में भेड़ बकरी नहीं चरने देते। कहते हैं लगान दो। हम लोगों ने लगान पहले कभी नहीं दिया। हर साल दो कम्बल देते चले श्राये हैं सो श्रब भी देने को तैयार हैं, परन्तु वे लोग कम्बलों के श्रलावा लगान भी मांगते हैं। हम लोगों ने पहले बेगार कभी नहीं की। श्रब वे पुलिस श्रौर तहसील की बेगार भी कराना चाहते हैं।'

मैंने कहा, 'लड़ाई का जमाना है इसिलये पुलिस, तहसील जमींदार सभी की बन पड़ी है। सब के सब ग्रन्थे हो गये हैं

श्रौर श्रागा-पीछा न देखकर लालच में श्रन्धाधुन्ध पड़ गये हैं। तो भी, मैं कल श्राकर तुम्हारे जमींदारों को समझाऊँगा। वे लोग मुझको जानते हैं। मेरे समझाने से मान जायेंगे।'

गड़िरये को भ्राश्वासन मिला। भ्रब वह खुला। उसने भ्रपने भ्रभ्यस्त भ्रावरण को हटाया। बोला, 'लड़ाई का क्या हाल चाल है ?'

मैंने सोचा इसको क्या बतलाऊं, जो लोग भूगोल से थोड़ा सा परिचय रखते हैं वे ही लड़ाई में भाग लेने वाले देशों का नाम जानते हैं ग्रौर वे ही लड़ाई के सम्बन्ध की कुछ बातें समझ सकते हैं। मैंने गोल-मटोल उत्तर देने की चेष्टा की।

लड़ाई के प्रारम्भिक काल की बात थी, जर्मनी श्रीर इङ्गलैंड को पैंतरेबाज़ी चल रही थी, परन्तु श्रभी मुठभेड़ नहीं हुई थी।

मैंने कहा, 'ग्रभी जर्मनी से श्रंग्रेजों की झपटा-झपटी नहीं हुई है। दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है। श्रपने देश से बहुत दूर—दो हजार कोस पर।'

वह मुस्कराकर बोला, 'जरमनी ने पोलैण्ड को तो जीत लिया है श्रब फ़ांस को रोंदने वाला है।'

मैं इस वाक्य को सुनकर दङ्ग रह गया। जंगलों स्रौर पहाड़ों में भेड़-बकरी चराने वाला गड़रिया पोलैण्ड स्रौर फ्रांस के नाम जानता है। स्रौर यह भी जानता है कि जर्मनी ने पोलैण्ड को जीत लिया है स्रौर फ्रांस को रोंदना चाहता है, मैंने कुतूहल के साथ पूछा, 'रूस देश का नाम सुना है ?' उसने उत्तर दिया, 'सुना है। वहां किसानों ग्रौर मजदूरों की पञ्चायत का राज्य है।'

मैंने कहा, 'ग्रपने देश में भी किसानों श्रौर मजदूरों का राज्य होगा। वह दिन जल्दी श्रा रहा है।'

गड़रिया बिना किसी बनावट के बोला, 'पर श्रपने यहां के किसान मज़दूर ज़मीदारों श्रौर साहूकारों का खून बहाकर पञ्चायत नहीं बनायेंगे।'

'क्यों?'

'क्योंकि हम लोग राक्षस नहीं हैं।'

मुझको तुरन्त म्रपने दिरद्र कहलाने वाले, परन्तु महा गौरवमय, देश के उस तपस्वी की याद ग्रा गई जिसको इंगलैंड के एक मानव-द्रोही घमंडी ने 'नंगा फ़कोर' कहा था परन्तु जिसको उसके देश वाले महात्मा ग्रौर 'बापू' कहते हैं।

बापू की निर्भीक ग्रिहिंसा की नीव देश की वह संस्कृति है जो इस ग्रपढ़ गड़रिये के भीतर से उन शब्दों में होकर ग्रनायास निकल पड़ी थी।

मैंने पूछा, 'तुम्हारे गांव में कभी भंडा उठाया गया ?'

उसने उत्तर दिया, 'हां, हां, तिरंगा भंडा। कई बार उठाया गया। ग्रीर, हम लोगों ने कई बार गाया 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा।'

मैं उस दिन गड्ढे में नहीं बैठा। सीधा उसके गांव में गया। जमीदारों को समझाया। उन्होंने हां हां तो कर दी श्रौर कुछ महोनों गड़रियों को तंग भी नहीं किया, परन्तु वह प्रथा, वह प्रणाली ऐसी है कि उनकी हां हां बहुत दिनों नहीं चली।

#### बाईस--

शिकार के साथी यदि हंसोड़ न हों, श्रौर चुप भी रहना न जानते हों तो सारी यात्रा किरिकरी हो जाती है। मुझको सौभाग्यवश हंसोड़ या चुप्पे साथी बहुधा मिले।

संगीताचार्य ग्रादिलखां—वह ग्रपने को कभी कभी परोफ़ेसर कहते हैं—काफ़ी हंसोड़ भी हैं। शिकार में दो एक बार मेरे साथ गये। जंगल में तो उन्होंने नहीं गाया, गाने की धुन में तो उनको तबले तमूरे की ग्रटक ही नहीं रहती, परन्तु शिकार से लौटने पर उन्होंने तानों की वर्षा कर दी।

जब शिकार के मोर्चों पर नहीं होते तब बातें भी काफ़ी करते हैं।

एक बार यात्रा करते हुये लीट रहे थे। गाड़ी के पीछे सामान रक्खा था, बीच में मेरे जूते रक्खे हुये थे। उस्ताद लखनऊ सम्बन्धी ग्रपने कुछ ग्रनुभव सुना रहे थे।

कहते जाते थे एक बार मैं लखनऊ की एक रईसी दावत में फँस गया। खाने वालों के सामने सजासजाया बिंद्या खाना, पर थोड़ा थोड़ा ही। इस पर भी इतना तकल्लुफ़ कि जो देखो सो परोसने वाले से कहे—ग्रजी बस, ग्रजी बस, यही पड़ा रह जावेगा, ज्यादा मत परसो। मैंने सोचा इनको तकल्लुफ़ में भी मात देना पड़ेगा। मैंने ग्रास उठाया, सूंघा ग्रौर रख दिया, सूंघा ग्रौर रख दिया! मेरी काररवाई को देखकर लखनऊ के एक साहब ने कहा—उस्ताद, ग्राप तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यह क्या! मैंने जवाब दिया, साहब, मैं तो खुशबू से ही पेट भरने वालों में हूँ। जब दावत समाप्त हो गई, म्रांते कुलबुला उठी। मैंने बहाना लेकर दाजार की रास्ता पकड़ी म्रौर एक दूकान पर जाकर ग्रपने बुन्देलखण्डी पेट को डाटकर भरा।

उस्ताद ने हँसते हुये एक दूसरी कहानी छेड़ी: 'लखनऊ से एक साहब शिकार के सिलसिले में झांसी ग्राये। बिकट बीहड़ जंगल में पहुँचे। मुझसे बोले, 'मियां ग्रापकी बन्दूक़ गोली बरसाती है ग्रीर हमारा मुंह ही गोले छोड़ देता है।' मैं जवाब देने के लिये परेशान हो रहा था कि एक जगह सांभर की लेंड़ियों का ढेर दिखलाई दिया। मैंने लखनऊ वाले मिहमान से कहा, 'जनाब जरा उस ढेर को देखिये। हमारे यहां के जानवर लोहे की लेंड़ियां करते हैं। मिहमान मारे पसीने के तर हो गये।'

उस्ताद की गप ख़तम हुई थी कि गाड़ी के पीछे की तरफ़ ग्रांख गई। सब सामान, बिस्तरे विस्तरे, ग़ायब। दुपहरी का समय था, परन्तु गपशप में सामान का खिसक जाना मालूम ही न पड़ा। सामान के साथ मेरे जूते भी चल दिये थे। सामान ग्रौर बिस्तरे उस्ताद के ही थे! इसलिये वे सारी गपशप भूल गये।

बिचारे गार्ड़ा पर से उतरे। काफ़ी लम्बी दौड़ धूप की। सामान मार्ग में पड़ा मिल गया। मेरे जूते खो गये।

परन्तु कभी कभी ऐसे साथी भी मिल जाते हैं कि त्राहि-त्राहि करनी पड़ती है।

तेंदुये या शेर के लिये जो मचान बाँधा जाय उस पर ग्रकेले बैठना सबसे ग्रच्छा। कोई साथ में बैठे तो पहली शर्त यह है कि बातचीत बिलकुल न करे श्रोर दूसरी यह कि खांसता न हो।

यदि जरा सी भी म्राहट हो गई तो चाहे मचान पर कोई दिन रात बैठा रहे, शेर तो म्रावेगा नहीं, तेंदुम्रा शायद दुबारा म्रा जाय, क्योंकि वह बहुत ढीठ होता है।

### तेईस--

शेर के सम्बन्ध में शिकारियों के अनुभव विविध प्रकार के हैं। सब लोगों का कहना है कि मनुष्य-भक्षी शेर के सिवाय सब शेर मनुष्य की आवाज से बहुत डरते हैं। जब शेर की हँकाई होती है और ऐसे जंगल की हँकाई प्रायः की जाती है, जिसमें उसने गायरा किया हो, क्योंकि गायरा करके वह आस-पास ही कहीं छिप जाता है तब लगान वालों को पूरी चुष्पी साधकर बैठना पड़ता है। शेर को लगान वालों के पास भेजने के लिये पेड़ पर कुछ लोग बैठ जाते हैं; यदि शेर भटक कर उनकी आर आता है तो वे कंकड़ बजा देते हैं और शेर मुड़कर लगान वालों की आर चला जाता है।

कुछ लोगों का श्रनुभव है कि शेर ग्रादिमयों के बीच में से ढोर को पकड़ ले जाता है, परन्तु ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि ग्रादिमयों के हल्ला-गुल्ला करने पर शेर डरकर, छोड़कर भाग जाता है।

ग्रनेक शिकारी यह कहते हैं कि घायल होने पर ही शेर, शेर बनता है; वैसे तो वह डरपोक जानवर है। सदा ग्रपनी रक्षा की चिन्ता में रहता है।

एक अंग्रेज शिकारो ने घायल शेर के रोमांचकारी पराक्रम का वर्णन किया है।

श्रंग्रेज श्रौर उसकी पत्नी, दोनों शिकार खेलने गये। वे निकट मचानों पर पृथक् पृथक् बैठे। हँकाई हुई। शेर पहले पुरुष वाले मचान के पास श्राया। वह श्रपनी पत्नी को शिकार खिलाना चाहता था, इसिलये उसने बन्दूक़ नहीं चलाई। शेर उसकी पत्नी के मचान के पास पहुँचा। उसने बन्दूक़ चलाई। शेर घायल हो गया। घायल शेर ने उस स्त्री को देख लिया। शेर मचान पर पहुँचने के लिये पेड़ पर चढ़ा। स्त्री ने अपनी बन्दूक़ की गोलियां खर्च कर डालीं, परन्तु शेर न मुड़ा।

उसका पित यह सब देखकर बहुत घबराया। शेर स्त्री के निकट पहुँचता चला जा रहा था। ग्रंग्रेज, पत्नी को चोट पहुँचने के भय से बन्दूक़ नहीं चला रहा था।

पुरुष ग्रपने मचान पर से उतरा। शेर झपट मारकर स्त्री पर टूटना ही चाहता था कि उसने ग्रपनी पत्नी को बरकाते हुये गोली चलाई। स्त्री डर के मारे मचान से नीचे जा गिरी ग्रौर घायल शेर गोली खाकर जमीन पर जा लुढ़का। स्त्री बच गई। शेर मर गया। शेर सम्बन्धी ग्रौर ग्रनेक मनोरंजक घटनाये हैं।

शेर का मेरा अनुभव यदि अन्य शिकारियों की अपेक्षा अधिक विचित्र नहीं है, किन्तु समकक्ष अवश्य होगा।

श्रप्रैल, सन् १६४६ की बात है। मैं श्रोरछा राज्य (क्यामसी) वाले फार्म पर था। इस फार्म के निकट ही राज्य का रक्षित वन है। जानवर तो उसमें कम हैं, परन्तु जंगल पर्वत मय होने के कारएा सुन्दर है।

मेरे पास शिकार खेलने का लाइसेंस था। एक दिन पहले तक काफ़ी परिश्रम कर चुकने के कारण सोचा कि जंगल की सैर कर म्राऊँ। बैलगाड़ी पर गया।

मेरा फार्म-प्रबन्धक बिन्देश्वरी गाड़ी हांक रहा था। गाड़ी में मेरे पास एक बुड्ढा ग्रीर बैठा था। फार्म से गाड़ी लगभग ६। बजे सुबह चली। चार-पांच फर्लाग चलने के उपरान्त सूरज ऊपर चढ़ स्राया था।

फार्म ग्रौर रक्षित वन के बीच सिंगा नाला है। नाले की चढ़ाई साधारण है। चढ़ाई पार करते ही सघन वन मिलता है। उसी स्थान पर एक छोटा सा नाला ऊपर से ग्राकर उस नाले में दाई ग्रोर मिला है। नाले पर हींस, मकोय, करधई, नेगड़ ग्रौर पलाश के छिटपुट पेड़ हैं।

मैं ग्रागे की ग्रोर मुंह किये था, एक बुड्डा बगल में । बैल मट्टर थे ग्रौर धीमे-धीमे चल रहे थे।

बुड़े ने मेरी बगल में धीरे से कुहनी का स्पर्श किया श्रीर कहा, 'नाले के ऊपर ग्रीर पत्तों के पीछे चीतल खड़ा है।'

मैंने तुरन्त उस स्रोर देखा। गाड़ी खड़ी करवादी। पत्तों के पीछे शेर खड़ा था। खरी छौहौं वाला दीर्घकाय पूरा शेर। बुड्ढेने पहले कभी शेर न देखा था, इसलिये उसे चीतल का भ्रम हुग्रा।

मैंने बिन्देश्वरी ग्रौर बुड्ढे से कहा, 'नाहर है।' वे दोनों उत्सुकता के साथ उसे देखने लगे। बन्दूक़ मेरी तैयार थी, परन्तु लाइसेंस में शेर के शिकार की ग्रनुमित न होने के कारण, बन्दूक़ चलाने का लालच तक मन में न ग्राया। परन्तु मुझको एक कल्पना सूझी।

लोग कहते हैं कि मनुष्य की स्रावाज पर शेर भाग जाता है, परन्तु वह स्रडिग रहा, स्रौर मैंने जोर के साथ बातचीत की थी, तो भी वह नहीं हटा था। मैंने शेर की हुँकार-गर्जन का स्रनुभव स्रपने कण्ठ से किया। मैं कम से कम २५ बार गर्जा। फिर भी शेर वहां से न हिला।

मैंने सोचा, इतना खेल काफी है। गाड़ी आगे बढ़वाई। मुक्किल से चालीस-पचास कदम बढ़ी होगी कि शेर दायीं आरे चलता हुआ बिलकुल आड़ा आ खड़ा हुआ। हम लोगों के और उसके बीच में कोई आड़ नहीं थी, न एक पत्ता और न एक सींक। इस बार गोली चलाने का लोभ मन में हुआ, परन्तु लाइसेंस की बाधा के कारए। इक गया।

शेर पूर्व दिशा की श्रोर था। उसके ऊपर से सूर्य की किरएों रिपट रही थीं। गाड़ी से वह पचास-साठ डग के श्रंतर पर होगा। मुझको फिर शरारत सूझी। मैंने फिर उसके गर्जन की नकल की। श्रवकी बार शेर ने श्रपना जबड़ा जरा नीचे को लटकाया श्रौर श्रगला पञ्जा लगभग एक इञ्च जमीन से उठाकर फिर रखा, मानो सोच रहा हो कि इस श्रभद्रता का क्या उत्तर दूं। मुझको भी सन्देह हुग्रा। दाल में काला समझ कर मैंने गाड़ी हँकवाई।

मार्ग में एक मोड़ था। लगभग पचास गज का। इस मोड़ से शेर नहीं दिखलाई पड़ रहा था, परन्तु जैसे ही मोड़ साफ हुम्रा, देखा कि शेर गाड़ी के पीछे-पीछे ग्रा रहा है।

मै समझ गया कि शेर चिढ़ गया है श्रोर उसकी नियत में फर्क है, शायद श्राक्रमण करेगा।

मैंने बिन्देश्वरी से कहा, 'गाड़ी तेज चलाग्रो।' उसने बहुत प्रयत्न किया, यहां तक कि बैल को ठोकर मारते-मारते एक पैर का जूता खिसककर गिर गया, परन्तु बैल मट्ठे थे, इसलिये न बढ़े। बैलों ने शेर को नहीं देखा था, श्रौर पश्चिम का पवन होने के कारण उन्होंने शेर की गन्ध भी नहीं पाई थी, नहीं तो गाड़ी को फेंक-फांककर भाग जाते।

शेर के मार्ग में जूता श्राया । उसने एक छोटी-सी छलांग मारकर इस श्रपशकून को पार किया ।

बिन्देश्वरी चुप्पा बहादुर है। उसका धीरज उसकी गांठ में था, परन्तु बुड्ढे के चेहरे पर मैंने घबराहट के लक्षगा देखे। वह पीछे बैठा था, डर लगता था कहीं, वहीं का वहीं न टपक जाये। मैंने ग्रपने दोनों साथियों को चिल्लाकर ढाढ़स दिया।

मैंने शेर पर गोली न चलाने का निश्चय कर लिया था, क्योकि मैं ग्रारछा-नरेश के सौजन्य का ग्रपमान नहीं करना चाहता था ।

परन्तु इधर अ्रकेले मेरे ही नहीं, मेरे दो साथियों के प्राणों पर आ बनी थी, जिसमें बिन्देश्वरी तो मेरे कुटुम्ब का एक अंग-सा ही है।

गाड़ी श्रपनी गित से चली जा रही थी। शेर मानों नाप नापकर श्रपने श्रौर गाड़ी के बीच के श्रन्तर को कम करता चला श्रा रहा था।

मैंने पूरे जोर के साथ चिल्लाना शुरू किया—'हट जा,' 'भाग जा,' 'कमबख्त,' श्रभागे हट जा', 'भाग जा।'

मैं इतना चिल्लाया कि ग्रन्त में मेरा गला बैठने लगा। सुनसान जंगल में मेरी चिल्लाहट गूँज-गूँज जा रही थी। चिल्लाहट के कारण मेरे कान सनसना रहे थे, परन्तु हम लोग भयभीत नहीं हुये थे। जब-जब मैं चिल्लाहट को ग्रौर ग्रधिक कठोर ग्रौर भीपए बनाता, तब-तब शेर जरा सा, बहुत जरा-सा सहमता जान पड़ता, परन्तु वह रुका नहीं। उत्तरोत्तर ग्रपने ग्रौर गाड़ो के भ्रन्तर को कम करता चला ग्रा रहा था।

उसके पञ्जों से नाखून निकल निकल पड़ रहे थे, मूछें खड़ी थीं, बड़ी-बड़ी म्रांखें जल रही थीं।

दो फर्लांग चलने के बाद ग्रन्तर केवल पच्चीस तीस कदम का रह गया था।

चिल्लाते-चिल्लाते मेरा गला लगभग बैठ गया था। शेर को केवल दो लम्बी छलांगें मारने की कसर थी कि हम तीनों की हड्डी पसली एक हो जाती। यदि भागने वाले तेज बैल होते, तो भी पार नहीं पा सकते थे, क्योंकि शेर भी उसी अनुपात में अपना डग बढ़ाता।

श्रब केवल एक विकल्प कल्पना में श्रा रहा था—या तो शेर गाड़ी पर कूदकर हम लोगों को चवाता है, या फिर उस पर राइफिल चलाकर उसकी गित को कुण्ठित करना चाहिये।

परन्तु इस विकल्प में एक बड़ी बाधा थी—पहाड़। ऊबड़-खाबड़ मार्ग पर गाड़ी चल रही थी। शेर उल्टा-सीधा हम लोगों की ग्रोर बिना रुके हुये चला ग्रा रहा था। निशाना नहीं बांधा जा सकता था। ऐसी परिस्थित में वह शायद घायल ही होता ग्रौर फिर घायल शेर वास्तव में शेर हो जाता है। फिर वह किसी हालत में भी हम लोगों को न छोड़ता।

तब एक ग्रीर उपाय सूझा । मैंने सोचा, शेर के ग्रागे, जरा ग्रन्तर पर गोली छोड़नी चाहिये । शायद बन्दूक की ग्रावाज श्रीर गोली से उड़ी धूल के कारण, डरकर लौट जाय। शायद गोली से उचटी हुई धूल उसकी श्रांखों में पड़ जाय। तब तक हम लोग, मन्थर गित से ही सही, जान बचा ले जायेंगे। श्रीर यदि यह उपाय विफल हुश्रा तो एक श्रन्तिम संकल्प वहीं था—ताक कर शेर के सिर पर गोली चलाना। फिर लगे कहीं भी।

मैंने तुरन्त बढ़ते हुये शेर के सामने गोली चलाई, ऐसी कि उसके फुट या दो फुट ग्रागे पड़े। गोली चलते ही ग्रर्राटे का शब्द हुग्रा। उसके सामने धूल भी उड़ी। शेर की हिम्मत डिग गई।

वह लौट पड़ा ग्रौर जंगल में विलीन हो गया । हम लोग ग्रपने प्रागों की कुशल मनाते हुये घर लौट ग्राये ।

## चौबीस--

लौटने पर किसी ने कहा तलवार पास रखनी चाहिये, किसी ने कहा छुरी।

तलवार और छुरी का उपयोग शिकार में हो सकता है, परन्तु मैं तलवार से छुरी को ज्यादा पसन्द करूँ गा श्रीर छुरी से भी बढ़कर लाठी को, श्रीर लाठी से बढ़कर कुल्हाड़ी को। लाठी श्रीर छुरी का विवाद बहुत पुराना है। सटकर लड़ने में छुरी बहुत काम दे सकती है। परन्तु श्रच्छी लाठी, लाठी ही है। तो भी पास में एक श्रच्छी लम्बी छुरी का या श्रच्छी कुल्हाड़ी का रखना उपादेय है।

हिथयारों के विकल्प के विषय पर बहुत विवाद है। कोई कुछ कहता है ग्रौर कोई कुछ। जिनके पास अट्ट साधन ग्रौर समय है ग्रौर जिनको अपना जीवन शिकार के अन्चल में भेंट करना है। वे भिन्न बोरों की दर्जनों बन्दूक़े रखते हैं, परन्तु मेरी समझ में एक बारह बोर दुनाली ग्रौर एक प्रबल राइफ़िल अल्प साधन ग्रौर स्वल्प श्रवकाश वाले के लिये काफ़ी हैं। राइफ़िल के बोरों में मुझको तो तीस बोर श्रच्छा जान पड़ता है। इसकी मुहारी गित (muzzle velocity) ग्रौर मुहारी शिक्त (muzzle energy) सन्तुलित होती है। यदि बड़े शिकार के लिये प्रबलतर बन्दूक ही वान्छित हो तो पांच सौ बोर या चार सौ पचास—चार सौ बोर वाली राइफ़िल बहुत श्रच्छी है। एमिरिका—संयुक्तराष्ट्र—के प्रधान (प्रेसीडेंट) प्रथम रूसवेल्ट नामी शिकारी थे। उनको एफ़िका के

सिहों के मारने का बहुत शौक था—उन्होंने मारे भी बहुत थे। उनकी सम्मित में चार सौ पांच बोर विन्चेंस्टर राइफ़िल सिंह की श्रीषध थी (medicine gun for Lions) परन्तु बात अपने अपने पसन्द की है। श्रीर, वास्तव में अच्छा हथियार वह है जो अपने हाथ को लग जाय।

दूसरा प्रश्न कार्तूसों का है। बारह बोर बन्दूक के लिये बिलकुल पास (लगभग पन्द्रह फ़ीट के ग्रन्तर पर) चलाने के लिये एल जी (हिरनमार छर्रा) बहुत ग्रच्छा है, परन्तु सुग्रर इत्यादि बिकट जानवरों के लिये तो टूटी गोलो (Split Bullet) वाला कार्तूस ज्यादा ग्रच्छा। राइफिल के लिये नरम नोक वाला कार्तूस (Soft Nosed Bullet) ही काम का है। पक्की गोलो (Hard Ball) प्रायः निराशा ग्रौर दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारणा बनती है।

कुछ लोग पिस्तौल या रिवाल्वर के भरोसे शिकार खेलने की इच्छा करते हैं। ये हथियार नजदीक से श्रात्मरक्षा के बड़े श्रच्छे साधन हैं, परन्तु शिकार के लिये तो बहुत कम उपयोगी हो सकते हैं।

#### पच्चीस---

यदि गांव वालों को शिकारी की सहायता नहीं करनी होती है तो वे कह देते हैं कि जंगल में जानवर हैं तो जरूर पर उनका एक जमाने से पता नहीं है। सहायता वे उन लोगों की नहीं करते जिनसे उनको कोई भय या ग्राशंका होती है। जिन शिकारियों को वे ग्रपने ग्रनुक्कल समझते हैं उनके साथ बर्ताव बिलकुल उल्टा होता है। उनसे कहेंगे, 'ढेरों जानवर हैं, मुल्कों गाड़ियों, खीटों!'

जब शिकारी इन 'श्रसंख्य' जानवरों की तलाश में निक-लता है, तब मिलता उसको कुछ भी नहीं है—कभी कभी ऐसा हो जाता है।

श्रक्षल में जानवर कुसमय या श्रनुपयुक्त स्थान पर नहीं मिलते चाहे जैसे बड़े जङ्गल में कोई चला जाय ।

मुझको प्रतिकूल वातावरएा में जाने का बहुत कम ग्रवसर मिला है। परन्तु ग्रनुकूल ग्रामों में हो काफ़ी निराशायें पल्ले पड़ी हैं। दोष गांव वालों या जानवरों का नहीं है। कई मौक़ों पर तो सारा दोष शिकारी या शिकारी के सहयोगियों के ही मत्थे जाना चाहिये ग्रौर गया।

यहीं शिकारियों की गपबाजी के विषय में भी दो शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा। जब शिकारी की गोली चूक जाती हैं तो बहुधा उसको मालूम हो जाता है कि निशाना खाली गया परन्तु वह प्रायः कहता यही है, जानवर को लग गई है, घायल भाग गया है। जब जानवर के घायल होने का चिह्न चाक ढूँढ़ा जाता है, तब जंगल भर में उसका कुछ पता नहीं लगता। निस्सन्देह कभी कभी घायल जानवर के शरीर से बिलकुल रक्त नहीं निकलता, परन्तु सभी खाली निशानों के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता।

शायद शिकारी योजना बनाकर भूठ नहीं कहता। स्रात्म गौरव या गर्व उसके अचेतनमन में भूठ बोलने के लिये पहले से ही जगह बनाये रहता है। ऐसा निशाना खाली जाने पर जो जानवर के बिलकुल नजदीक से चूका हो तुरन्त ही शिकारी के मन में एक धारणा उत्पन्न करता है—'निशाना लग गया होगा', 'निशाना लगने का शब्द तो हुआ था,' परन्तु जब थोड़ी देर में उसको विश्वास हो जाता है कि चूक हुई है तब भी वह सच्ची बात नहीं बतलाता।

ग्रधिकांश शिकारियों को मैंने कोधी नहीं पाया। परन्तु जब हँकाई में कोई जानवर न मिलता तब भरतपुरा वाले मेरे मित्र बहुत खिसिया जाते थे। हकैयों को डाटते या किसी न किसी को फटकारते।

उन्होंने छुटपन में बहुत कुश्ती-कसरत की थी—इतनी कि वे जिले के नामी पहलवानों में थे। परन्तु बहुत दिनों से व्यायाम छोड़ देने के कारण स्थूल हो गये थे ग्रीर ग्रिधिक दौड़धूप में उनको हांफ ग्रा जाती थी, इसलिये जब शिकार में उनको कुछ न मिलता तो मिहनत ग्रांस जाती थी।

एक बार जब कोध खर्च करने के लिये उनको सामने कोई न मिला, तब मकान के सामने एक चारपाई पर लेट गये । स्रास-पास कुत्ते थे ही, उन्होंने भ्रपने कोध स्रौर गालियों के खजाने को कुत्तों पर, लेटे लेटे ही, बरसा डाला ।

हमारी भाषा में गालियों की यों भी कोई कमी नहीं है, उन्होंने नई नई भी अनेक बनाईं जो कुत्तों की कई पीढ़ियों को ही अपने चक्कर में घसीट नहीं लाई बल्कि उनके कल्पित या वास्तविक मालिकों के पुरखों श्रीर सगोत्रजों तक को अपनी कठोर कुपा से वंचित न रख सकीं।

मेरे ये मित्र निरामिष-भोजी थे, परन्तु शिकार के व्यसनी। ऐसे भी लोगों का संग हुग्रा है जिन्होंने कभी शिकार नहीं खेली।

एक बार मेरे एक जैन मित्र मेरे साथ घूमने के लिये गये। उनका विचार शिकार खेलने का नथा ग्रौर न इस प्रयोजन से मैंने ग्रपने साथ उनको लिया ही था। कुछ हिरन देखकर उन्होंने कहा, 'इनका मारना ग्रनुचित है। ये किसी को हानि नहीं पहुँचाते।'

मुझको बहस नहीं करनी थी, क्योंकि जो लोग प्रत्येक प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहते हैं उनको शिकार-वृत्ति में उपनीत करने का मेरा या किसी भी शिकारी का काम नहीं है। मुझको चुप देखकर वे स्वयं कहने लगे, 'परन्तु यदि तेंदुग्रा या शेर मिले तो ग्रवश्य बन्दूक चलाऊँ।'

मुझको भी कुछ कहना पड़ा, 'क्यों ? तेंदुये या शेर ने भ्रापका क्या ले लिया है ?'

उत्तर मिला, 'ये हिंस्र पशु हैं। इनको मारने में मन को कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।' मुझको किसी पक्ष के समर्थन करने का आग्रह नहीं था, तो भी मेरे मुंह से निकल पड़ा, हां ये हिरनों को खाते हैं और हिरन मनुष्यों की खती को खाते हैं।

एक दूसरे जैन मित्र ने तेदुये की शिकार खेल ही डाली। मचान पर बैठने के पाव घण्टे बाद तेदुग्रा ग्राया। उनको बन्दूक चलाने का ग्रभ्यास बहुत कम था। चलाई, परन्तु खाली गई; तेंदुग्रा भाग गया।

कुछ लोगों को ग्रपनी शिकार के स्मारकों से घर भरने का बड़ा शौक होता है। यदि इनके लिये कुछ ग्रपना भी खून बहाया गया हो तो उन स्मारकों में खेल की कुछ छलछलाहट मिलेगी परन्तु यदि वे शिकार के सहयोगियों के रक्त में सने हुये हैं तो मन में ग्लानि उत्पन्न होती है।

झांसी के पड़ोस में ही एक रियासत के राजा शिकार के बहुत व्यसनी हैं। शेर तो उन्होंने इतने मारे हैं कि ग्रपने महल के एक बड़े कमरे में उसी उसी की खालें फ़र्श ग्रौर दीवारों पर हैं। मुक्ते ग्राश्चर्य था कि छत को क्यों खालों से नहीं मढ़ा गया है!

इनकी शिकार अधिकतर हंकाई की होती है। उनके मचान के पास से शेर को हांकने का प्रयत्न किया जाता है। फिर शेर का मारा जाना हाथ की सफ़ाई और बन्दूक की शिक्त पर निर्भर है। उनके एक हांके में शेर निकला। और गोली से घायल होकर जंगल में घुस गया। राजा के एक जागीरदार को घायल शेर की खोज के लिये जाना पडा।

शेर काफ़ी घायल हो गया था, परन्तु उसमें बदला लेने के लिये ग्रभी बल बाक़ी था।

घायल शेर जागीरदार पर टूट पड़ा । उसने मपनी यप्पड़ से उनका कन्घा फाड़ दिया और एक मांस्र को खरोंच डाला । वे नीचे पड़ गये और शेर ऊपर हो गया । वह उनको तुरन्त खतम कर देता, परन्तु पास ही एक शिकारी और था। उसने बिलकुल पास माकर ऐसे मन्दाज के साथ गोलो चलाई कि नीचे पड़े हुये जागीरदार बच जायें और शेर मारा जाये। ऐसा ही हुमा।

कन्धे श्रौर श्रांख के इलाज में महोनों लग गये, परन्तु वे बच गये। जिस श्रांख को शेर ने म्वरोंचा था उस श्रांख से उनको दिखलाई तो पड़ा, परन्तु उसका स्थान बदल गया। यह घटना एक मित्र की श्रांख की देखी है।

इन्हीं की एक ग्रांख देखी घटना ग्रौर है, परन्तु उसका ग्रन्त भयकर हुगा।

एक बड़े शिकारी हांके की शिकार में बिना मचान के शिकार खेलने लगे। वे शेर की दाब में आ गये। चित गिर पड़े। शेर ने दोनों पंजे उनकी कमर के ऊपरी भाग पर रक्खे और उनके मुँह के पास हुङ्कार भरी और छोड़कर चला गया। इतनी ही दबोच के कारण उनका फेफड़ा फट गया और मुँह, आंखों तथा नाक से खून आ गया। थोड़ी देर वाद उनका देहान्त हो गया।

मैं भी हंकाई की शिकार में शेर के लिये, कई बार, घरतो पर ही खड़ा रहा हूँ। परन्तु शेर ऐसी स्थिति में कभी नहीं मिला । मैं मन में अवश्य यह मनाता रहा हूँ कि शेर न निकले तो बहुत अच्छा, पर निकलता तो शायद बन्दूक चलाता— फिर जो कुछ होता ।

जानवरों की खाल या सिर को स्मारक के हेतु रक्षित रखने के लिये खाल को साफ़ करवा कर धरती पर फैला देना चाहिये, खाल सिकुड़ने न पावे इसके लिये उसके सिरों पर छोटी छोटी खूं टियों का गाड़ देना ग्रच्छा है। फिर बारीक बटा हुग्रा निमक मलकर खाल को सुखा लिया जाय। कुछ लोग फिटकरी काम में लाते हैं। परन्तु गांवों में हर जगह फिटकरी प्राप्त नहीं होती। निमक सुलभ है ग्रौर ग्रच्छा भो है।

इसके बाद खाल को किसी कारीगर के हाथ में दे देना ठीक होगा। इस प्रकार की कारीगरी करने वाली कई कम्पनियां बम्बई, मद्रास इत्यादि में हैं, परन्तु बड़े खर्च का नखरा राजा रईसों के लिये हैं।

जिस महल के कमरे की सजावट का ऊपर वर्णन किया गया है उसमें एक लाख रुपये से अधिक खर्च हो गया होगा। उस कमरे में घुसते ही सीन्दर्य कम श्रीर बीभत्स श्रिधक दिखलाई पड़ता है।

## प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा की महान ऐतिहासिक कृति

## "माधव जी सिंधिया"

अट्टारवीं शताबिद का—

- १. श्रखिल भारतीय ऐतिहासिक चित्रण।
- २. ऐतिहासिक तथ्यों श्रौर सत्यमूलक कल्पना का मिश्रण।
- विषम, जटिल और अति कठिन परिस्थितियों में माधव जी का विकास।
- ४. नृशन्सता, नीचता, छत्न कपट, शौर्य श्रौर रोमान्स का दिग्दर्शन ।
- इन सब के ऊपर पात्रों का ऋद्भुत चरित्र-चित्रण और कथानक की रोचकता ऋाप माधव जी सिधिया में पढ़िये ।

[ यह वह समय था, जिसके लिए कहा जाता है कि माराठे और जाट हल की नोक से, सिक्ख तलवार की धार से और दिल्ली के सरदार बोतल की छलक से इतिहास लिख रहे थे ]

पृष्ठ ५९० ] सचित्र त्राकर्षक मुद्रण [मूल्य ६) रु०

# प्रकाशक-मयूर प्रकाशन, झांसी।